# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

## TIGHT BINGING BOOK

UNIVERSAL ABABAN OU\_178028

ABABANINA

ABABANINA

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call  | No. 1954 Accession No. P. G. H. 2603                             |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Auth  | or NESP<br>विद्यालकात्र जय पदा<br>पुरुषे का परित-तीसरी           |
| Title | प्रेरेकों का परित-तीसरी                                          |
| last  | This book should be returned on or before the date marked below. |

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

तोसरी पोथी भिशित मध्य काल पूर्व खंड

प्रवक्ता जयचन्द्र विद्यालंकार

> प्रकाशक **हिन्दी-भवन** इलाहाबाद

प्रकाशक— इन्द्रचन्द्र नारंग हिन्दी-भवन ३१२ रानीमंडी, इलाहाबाद—३

•••

पह्ला प्रकाशन

१६४४

मुद्रक— इन्द्रचन्द्र नारंग कमल मुद्रणालय ११२ रानी मंडी, इलाहाबाद—३

#### न हि तृप्यामि पूर्वेषां श्रुएवानश्चरितं महत्

( नहीं ऋघाता हूँ पुरखों का सुनते सुनते चरित महान् )

-- महाभारत २. ५३. ११

## पुरखों का चरित-तीसरी पोथी

## चरित-सूची

| ६. कन्नौज साम्राज्य पर्व          | पृष्ठ ३—१०७ |
|-----------------------------------|-------------|
| १. हर्पवर्धन शीलादित्य            | ष           |
| २. ग्रुहम्मद् इव्न कासिम          | १९          |
| ३. मुक्तापीड ललितादित्य           | ३०          |
| ४. चमार की कुटिया                 | ३६          |
| ५. धर्मपाल, जयापीड, नाहड़देव,     |             |
| गोविन्द                           | ३९          |
| ६. देवपाल, ऋमोघवर्ष, मिहिरभोज     | <b>।</b> ५६ |
| ७. सुय्य अन्नपति                  | ६४          |
| ८. मुंज, महमूद, राजेन्द्र, भोज    | ७६          |
| ९. विक्रमांक, चंद्रदेव, सिद्धराज, |             |
| पृथ्वीराज                         | ९५          |

## नक्शा-सूची

| <ol> <li>भारतवर्ष—पहले मध्य काल के मुख्य प्रदेश</li> </ol> |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| त्र्यौर <del>स्</del> थान                                  | घृष्ठ ५६ |
| १०. कश्मीर त्र्योर उसके पड़ोस के प्राचीन प्रदेश            | वृष्ठ ६७ |

### चित्र-सूची

| २१. हर्ष का हस्ताचर                     | पृष्ठ ३२ के सामने  |
|-----------------------------------------|--------------------|
| २२. नालन्दा विद्यापीठ की मुहर           | पृष्ठ ३२ के सामने  |
| २३. ललितादित्य के बनवाये मार्तंड मन्दिर |                    |
| के खँडहर                                | प्रष्ठ ३३ के सामने |
| २४. नालन्दा महाविहार के खँडहर           | पृष्ठ १६ के सामने  |
| २५. महमृद का टंका                       | पृष्ठ ६७ के सामने  |
| २६. फीरोजशाह के कोटले पर अशोक की लाठ    | पृष्ठ ६७ के सामने  |

## पुरखों का चरित

## पहली और दूसरी पोथी

की कहानी के अनेक स्नत्र तीसरी पोथी में चले आते हैं । आपने तीसरी पोथी आरम्भ करने से पहले पहली दोनों पढ़ी ही होंगी।

इन तीनों पोथियों को पढ़ने से पहले अपने देश का प्रारम्भिक परिचय पाना चाहिए। उसके लिए इसी प्रवक्ता का किया अपने देश का वर्णन

### हमारा भारत

भी त्र्यापने पढ़ा होगा। वह इन चरितों की भूमिका है।

त्र्यगली पोथियों की राह देखिए

अपने पुग्लों का चिरत सुनने के साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य कैसे बना। मनुष्य के विकाम की वह बात आजकल के समृचे वैज्ञानिक विचार की बुनियाद है। उसे समभने के लिए इसी प्रवक्ता की कही हुई

## मनुष्य की कहानी

पढ़िए।

मनुष्य पश्च से मनुष्य कैसे बना और उसने सभ्यता का विकास कैसे किया सो इसमें अत्यन्त सरल और रुचिकर रूप में बताया गया है।

जगत्प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० डा० बीरवल साहनी की सहधर्मिणी तथा पोलियोवोटानिकल इन्स्टीय्यूट (पुराण-वनस्पति-प्रतिष्ठान) लखनऊ की श्रध्यत्ता श्रीमती सावित्री साहनी उसके बार में लिखती हैं कि वह 'बच्चों श्रीर बृढ़ों को समान रूप से श्राकपित करने की क्षमता रखती हैं। सामान्य ज्ञान की ऐसी सुन्दर पुस्तकों की हमारे देश को बड़ी श्रावश्यकता है।'

## पुरखों का चरित

## ६. कन्नौज साम्राज्य पर्व

## १. हर्षवर्धन शीलादित्य

यशोधर्मा ने अपना कोई राजवंश नहीं चलाया। उसके वाद गणराज्य भी फिर नहीं उठे। किन्तु एक गुप्त महाराजाधिराज ५४४ ई० के लगभग फिर उठ खड़ा हुआ। वह नाम का महाराजाधिराज था, तो भी लगभग आधी शताब्दी तक किसी न किसी तरह अपने पद को निवाहता रहा।

गुप्त सम्राटों के वंश से निकला हुआ एक शाखा-वंश भी इसी समय उठा। उसे हम पिछला गुप्त वंश कहते हैं। इस वंश के पहले पुरुष कृष्ण गुप्त का गुप्त सम्राटों के वंश से क्या सम्बन्ध था सो कहा नहीं गया। शायद वह सम्बन्ध कहने योग्य नहीं था, श्रर्थात् कृष्ण गुप्त किसी गुप्त सम्राट् की रखेल से पैदा हुआ था। जो भी हो, इस युग में गुप्त महाराजाधिराज के प्रतिनिधि रूप में वास्तिविक शासक इसी वंश के राजा रहे। इनका दावा समूचे गुष्त साम्राज्य पर, परन्तु श्रिधिकार केवल मगध-वंगाल श्रीर पाम के प्रदेशों पर या कुछ काल के लिए मालव देश श्रिधीत् पूरवी राजस्थान पर रहा।

यशोधर्मा के साथ कई प्रदेशों के जिन नेताओं ने हृशों को खदेड़ने में भाग लिया था उन्होंने इन पिछले गुप्तों की परवा न कर अपने राजवंश स्थापित कर लिये। इस तरह का एक राजवंश थानेसर में चला, दूसरा पंचाल का मौखरि वंश था जिसने कन्नौज को राजधानी बनाया।

तीसरा नया राजवंश पिन्छमी भारत में गुर्जर लोगों का था। उनकी राजधानी दिक्खनी मारवाड़ में भिन्नमाल थी। मारवाड़ श्रीर गुजरात मिला कर इस युग. में उनके कारण "गुर्जरत्रा" कहलाने लगा। उसी नाम का हिन्दी रूप गुजरात है। वास्तव में यह नाम छठी शताब्दी ई० से ही चला। इससे पहले हम केवल सुभीते के लिए गुजरात प्रदेश को गुजरात कहते रहे हैं। सुराष्ट्र में इसी समय मैत्रक राजवंश स्थापित हुआ। उसकी राजधानी आजकल के भावनगर के पास वलभी थी।

द्विखन भारत में चालुक्य या सोळ की नामक नया राजवंश खड़ा हुआ। चालुक्यों ने कादम्बों का राज्य भी पूरा जीत कर पच्छिमी से पूर्वी समुद्र तक अपना राज्य फेला लिया। इनकी राजधानी वातापी (= बीजापुर ज़िले में बदामी) नगरी थी। कृष्णा नदी के दक्खिन काश्ची का पहुत्र राज्य ज्यों का त्यों बना रहा, प्रत्युत पहले से भी प्रवल हो उठा।

मीखरियों का पिछले गुप्तों से सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें मौखरि इन गुप्तों को पञ्चाड्ते रहे । कृष्ण गुप्त के पड़पोते कुमार गुप्त का ५५५ ई० के लगभग ईश्वरवर्मा मौखरि से युद्ध हुन्ना। फिर कुमार गुप्त का बेटा दामोदर गुप्त ईस्वर-वर्मा के वेटे शर्ववर्मा से ज्भता हुआ "मूर्च्छित हो गया श्रीर स्वर्ग की श्रप्सराश्रों के स्पर्श से जागा"-श्रर्थात मर कर स्वर्ग सिधारा । धर्ववर्मा ने सुराष्ट्र, त्र्यान्त्र स्रोर गौड (मध्य पच्छिमी वंगाल, मालदह ज़िला श्रोर पासपड़ोस) तक विजय किया। मौखरियों के प्रताप से त्रव कन्नीज नगर की वही प्रतिप्ठा हो गई जो पहले पाटलिपुत्र की थी। श्रागे दः सौ वरस तक कन्नीज उत्तर भारत का केन्द्र माना जाता रहा।

दामोदर गुप्त के युद्ध में मारे जाने से गुप्त राज्य डगमगा गया। कामरूप-प्राग्ज्योतिष ( असम ) के राजा समुद्र गुप्त के युग से गुप्तों का आधिपत्य मानते थे, अब वहाँ के राजा सुस्थितवर्मा ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। दामोदर के बेटे महासेन गुप्त ने कामरूप पर चढ़ाई कर उसे हराया। पर इसके बाद महासेन के अपने राज्य से भी पॅर उखड़ गये। उसने भाग कर मालव देश में शरण पाई और वहाँ का राजा बन गया। मगध-बंगाल-उड़ीसा में शशांक नामक नया राजा उठ खड़ा हुआ।

थानेसर के राजा प्रभाकरवर्धन ने गन्धार, सिन्धु और गुर्जर देश अर्थात् पच्छिमी पंजाब, मारवाड़ और गुजरात को जीत कर उत्तरपच्छिमी भारत में अपना राज्य फैलाया। उस प्रसंग में उसने मालव (पूरवी राजस्थान) को भी अधीन किया और वहाँ के राजा ने अपने दो बेटे कुमार गुप्त और माधव गुप्त उसे औल दे दिये।

प्रभाकरवर्धन की तीन सन्तानें थीं—राज्यवर्धन, हर्ष-वर्धन त्रीर राज्यश्री। इमार त्रीर माधव गुप्त बचपन से राज्यवर्धन त्रीर हर्षवर्धन के त्र्यनुचर रहे। राज्यश्री के सयानी होने पर उसका विवाह मौखरि राजा त्र्यवन्तिवर्मा के बेटे ग्रहवर्मा के साथ हुआ।

प्रभाकरवर्धन ने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को वचे-खुचे हुणों को मार भगाने के लिए कश्मीर की चढ़ाई पर भेजा। छोटा बेटा हर्षवर्धन उसके पीछे पीछे शिकार को गया। वह कश्मीर को तराई के जंगल में था कि उसे पिता की बीमारी की खबर मिली। हर्ष के लौट आने पर प्रभाकर ने प्राण त्याग दिये (६०५ ई०)।

प्रभाकर को मरा सुन मालव राजा ने, जो शायद कुमार गुप्त और माधव गुप्त का बड़ा भाई देव गुप्त था, कन्नोज पर एकाएक चढ़ाई की और ग्रहवर्मा को मार कर राज्यश्री को केंद्र में डाल दिया। तब बंगाल-बिहार-उड़ीसा के राजा शयांक के साथ मिल कर वह थानेसर पर चढ़ाई की तैयारी करने लगा। खबर पाते हो राज्यवर्धन उधर बढ़ा और "मालव सेना को खेल के खेल में जीत कर" शशांक की तरफ गुड़ा। शशांक ने उससे मैत्री दिखला कर उसे इल से मार डाला।

तब जवान हर्ष शशांक के मुकाबले को निकला। कन्नोज पहुँच कर उसने सुना कि पिछली गड़बड़ में राज्यश्री केंद्र से निकल निराश हो विन्ध्याचल के जंगल में कहीं चली गई है। अपने सेनापित मंडि को शशांक के पीछे भेज हर्प बहन की खोज में चला। उसने ठीक ऐसी वेला उसे पाया जब वह सती होने को तैयार थी। माई के मिलने पर राज्यश्री ने सती होने का विचार छोड़ दिया, फिर भी भिक्षणी होना चाहा। पर हर्प ने उसे समकाया कि कनांज साम्राज्य को सँभालने की ज़िम्मेदारी तुमपर है, उस कर्तव्य से तुम्हारा भागना उचित नहीं है। राज्यश्री ने कन्नोंज वापिस जा कर राज सँभालना मान लिया और यह तय हुआ कि हर्प उसका प्रतिनिधि वन कर कनोंज का राजकाज भी चलायगा।

यों कुरुक्षेत्र और पंचाल दोनों साम्राज्यों की शक्ति हिंप के हाथ आ गई। इः बरस तक उसने अपने सैनिकों की विदियाँ और जंगी हाथियों के हाँदे कसे रक्खे और कक्ष्मीर से उड़ीसा तक उत्तर भारत को एक साम्राज्य में ला दिया। प्राग्ज्योतिप (असम) के राजा "भास्करवर्मा का उसने स्वयं अभिषेक कराया, सिन्धुराज को कुचल कर उसका राज्य अपने हाथ में कर लिया और तुखार पहाड़ों के दुर्गों से कर वस्तला।" तुखार देश कक्ष्मीर के उत्तर था। वलभी का राजा भूवसेन हर्ष से हार कर भरुच के छोटे

गुर्जर वंश के राजा के पास भाग गया। पीछे हर्ष ने उसे अपना सामन्त बना कर अपनी इकलौती बेटी ब्याह दी।

सारे उत्तर भारत को यों एक साम्राज्य में ले आने के बाद भी हर्ष प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए बराबर घूमता रहता। वह जब दोरे पर रहता, उसके ठहरने को फूस के भोंपड़े बनाये जाते, जो उसके जाने के बाद उखाड़ दिये जाते। वह सदाचार और शील की मृत्ति था, इसलिए इतिहास में उसका नाम शीलादित्य पड़ा। उसने एकपत्नी- वत धारण किया और आजन्म उसे निवाहा।

हर्ष ने दक्खिन भारत को भी जीतना चाहा। पर महाराष्ट्र-कर्णाटक-म्रान्त्र के राजा सत्याश्रय पुलिकेशी ने नर्मदा के घाटों पर अपनी सेना को ऐसा सजग रक्खा कि हर्ष नर्मदा को किसी तरह न लाँघ सका। सत्याश्रय पुलि-केशी दक्खिन भारत का सम्राट्था।

इसके बाद भी पाँच सी बरस तक भारत में दो साम्राज्य रहते रहे, एक उत्तर भारत में कन्नीज का, दृसरा दिक्खन में महाराष्ट्र-कर्णाटक का।

हर्ष के ज़माने में चीन में भी ताङ नामक नया सम्राट् वंश उठा। उसका संस्थापक ताइचुङ भी समुद्र-गुप्त श्रीर हर्पवर्धन की तरह प्रतापी और शीलवान था।

ईरान के शाह श्रनुशीरवाँ ने मध्य एशिया से हूण राज्य को उखाड़ दिया था। पर अनुशीरवाँ ने हूण राज्य को "पिच्छिमी तुर्कों" को सहायता से उखाड़ा था। इसिलए ५६५ ई० से—अर्थात् उत्तर भारत में जब शर्ववर्मा मौखिर का साम्राज्य था तब से—मध्य एशिया में तुर्कों का प्रभाव फैल गया।

तुर्क जाति का असल नाम असेना था। वे भी हणों की ही एक शाखा थे। मध्य एशिया के पूर्वी छोर पर. तारीम काँठे के पूर्वी किनारे के उत्तर. हामी नाम की बस्ती है । उसके उत्तर बारक़ल प्रदेश में एक पहाड़ है जो स्वर्णगिरि कहलाता था । असेना लोग उसी के पास रहते थे । उस पहाड़ की शकल फौजी टोपी जैसी है। हूए भाषा में फौजी टोपी को तुक कहते थे। इससे असेना लोगों का नाम तुर्कु पड़ गया । श्रनुशीरवाँ ने उनकी सहायता से हणों को हराया। इसका यह ऋर्थ हुआ कि हणों के एक फ़िरके की सहायता से दसरों को हराया। वास्तव में इसके बाद से मध्य एशिया में श्रनुशीखाँ का प्रभाव नाम को ही रहा । वहाँ तुर्क सरदारों ने ऋपना ऋाधिपत्य फैला लिया।

धीरे धीरे सभी हुए तुर्क कहलाने लगे।

जो तुर्क अपने मूल घरों में अर्थात् इरितश से आमृर नदी तक रहते थे, उन्हें चीन वाले उत्तरी तुर्क कहते, और जो वहाँ से उठ कर पिंच्छमी मध्य एशिया में चले आये थे उन्हें पिंच्छमी तुर्क। यह उत्तर और पिंच्छम का हिसाब चीन की दृष्टि से था। ६३० ई० में चीन के सम्राट् ताइचुङ ने उत्तरी तुर्कों का सारा देश जीत लिया। समरकत्द के ऋषिक राजा ने तब सम्राट् ताइचुङ से प्रार्थना की कि मुक्ते भी पिंच्छमी तुर्कों के आधिपत्य से निकाल कर चीन के आधिपत्य में ले लें। पर ताइचुङ ने इतनी जल्दी पिंच्छमी मध्य एशिया तक बढ़ना उचित न समका।

इसी समय युत्रान च्याङ नामक चीनी विद्वान् भारत की यात्रा के लिए त्राया । पिच्छमी चीन से तारीम नदी के उत्तर के भारतीय राज्यों में होता हुत्रा वहाँ से ताशकन्द समरकन्द, अफगानिस्तान, कश्मीर, गन्धार हो कर वह भारत के मध्यदेश में पहुँचा । यहाँ बरसों रहने और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमने के बाद वह फिर अफगानिस्तान, पामीर और सीता काँठे के भारतीय राज्यों

#### के रास्ते चीन वापिस चला गया।

युत्रान च्वाङ जब तारीम काँठे के उत्तर थियानशान को लाँव कर पिच्छमी मध्य एशिया की त्रोर रवाना हुत्रा था, तब वह तुर्कों के 'खाकान' (सम्राट्) से ईसिककुल भील के पास उसकी राजधानी में मिला था। तुर्क सम्राट् ने वहाँ से हिन्दूकश तक के लिए उसकी यात्रा का प्रवन्ध कर दिया था, त्रर्थात् उस सारे देश पर उस सम्राट् का न्याधिपत्य था। तुर्क सम्राट् का एक उपराज बदख्शाँ में रहता था। पर उन सब प्रदेशों पर तुर्कों का चाहे न्याधिपत्य था तो भी त्रसल शासन उनके सामन्त रूप में पुराने ऋषिक सरदार ही कर रहे थे। हिन्दूकश के दिख्लन त्रफगानिस्तान में क्षत्रिय राजा थे।

युत्रान च्वाङ ने अपनी भारत-यात्रा का पूरा वृत्तानत लिखा है। उसमें अनेक मनोरजक बातें हैं। उसके भारत रहते समय उसे कामरूप-प्राग्ज्योतिप के राजा भास्करवर्मा ने अपने पास बुलाया था। भास्करवर्मा ने उससे पूजा—इधर कुछ काल से भारत के अनेक प्रान्तों में एक गीत सुना गया है जिसे लोग चिनवाङ के विजयों को गीत कहते हैं; वह आपके देश का ही है न ? युश्चान च्वाङ ने

कहा—हाँ, वह मेरे राजा की स्तुति है। चिनवाड सम्राट् ताइचुङ का कुमार जीवन का पद था। उस समय उसने एक भयानक विद्रोह को दबाया था जिसकी याद में उसके सैनिकों ने वह गीत रचा था। उसे १२८ त्रादमी चाँदी के कवच पहने हाथों में भाले लिये नाचते हुए गाते थे।

तभी सम्राट् शीलादित्य हर्पवर्धन उड़ीसा और श्रान्ध्र की सीमा के गंजाम प्रदेश को जीत कर कनोंज लौट रहा था। कजंगल नगर (श्राजकल के संथालपरगने में काँकजोल कस्वे) से उसे गंगा का रास्ता पकड़ना था। उसने भास्करवर्मा को श्रादेश मेजा कि युश्रान-च्वाङ को वहीं मेज दें। भास्कर ने उत्तर में सन्देश मेजा कि मेरा सिर सुभसे भले ही ले लें, चीनी विद्वान् को सुभसे न लें। इसके उत्तर में शीलादित्य ने फिर श्रादेश मेजा कि श्राप श्रपने सिर श्रोर चीनी विद्वान् दोनों के साथ श्राइए। तव वे कजंगल नगर में सम्राट के पास श्राये।

युत्रान-च्वाङ से मिलने पर शीलादित्य ने कहा— "मैंने चीन के देवपुत्र चिनवाङ के बारे में सुना है जिसने उस देश को अराजकता और वरवादी की दशा से व्यवस्था श्रीर समृद्धि में पहुँचाया श्रीर दूर देशों तक श्राधिपत्य स्थापित कर श्रपना सुप्रभाव फैलाया है। उसकी सन्तुष्ट प्रजा चिनवाङ के विजयों का गीत गाती है जो यहाँ भी एक श्ररसे से परिचित है।"

यों उस युग में भारत और चीन के बीच श्रादान-प्रदान इतना चलता था, और साथ ही वह नृत्यगीत इतना सुन्दर था कि उस ज़माने में भी कुछ ही वरसों के भीतर वह चीन से भारत की उत्तरपूर्वी और उत्तरपच्छिमी दोनों सीमाओं को टाप कर यहाँ की जनता तक आ पहुँचा था।

चीन श्रोर भारत के बीच तिब्बत का विस्तृत ऊँचा पठार हैं। वहाँ के लोग छठी शताब्दी तक शिकार श्रोर पशुपालन से जीविका चलाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरा करते थे। इसी से वहाँ कोई टिकाऊ राज्य खड़ा नहीं हुआ था। तिब्बत के दिक्खन पिछम श्रीर उत्तर तरफ भारतीय राज्य थे। उन तीनों दिशाश्रों से तथा चौथी तरफ चीन से तिब्बत में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश पहुँचा, श्रीर वहाँ के लोग खेती करना मकान बनाना तथा जिखना भी सीख गये। तभी तिब्बत की भाषा लिखी

जाने लगी। वह लिखी गई उस लिपि में जो कि उस युग में उत्तर भारत तथा सीता-तारीम काँठों के भारतीय राज्यों में चलती थी। उसके श्रक्षर हमारी नागरी के समान हैं।

हर्षवर्धन के युग में पहलेपहल सारा तिब्बत एक राजा के राज्य में आया। उस राजा का नाम था स्रोङचनगम्बो। हमारे देश के पुराने लेखकों ने इस कठिन नाम का संस्कृत रूप बनाया—हिरएयगर्भ। "हिरएयगर्भ" ने नेपाल के राजा अंशुवर्मा ठक्करी की बेटी भृक्कटिदेवी तथा चीन की एक राजकुमारी से विवाह किया। वे दोनों देवियाँ बौद्ध थीं। उनके प्रभाव से तिब्बतियों के रहन-सहन में बहुत से सुधार हुए।

तिब्बत में व्यवस्थित राज्य स्थापित हो जाने से भारत त्रीर चीन के बीच उसके रास्ते भी त्राना जाना होने लगा।

दक्किनी सुमात्रा में श्रीविजयक्ष नाम का नगर श्रीर राज्य पाँचवीं शताब्दी में स्थापित हुश्रा था । श्रड़ोसपड़ोस

अशिविजय नगर अब पालेम्बांग कहलाता है।

कं श्रनेक द्वीप शीघ्र उसके श्रन्तर्गत हो गये। वहाँ श्रव शैलेन्द्र नाम का राजवंश राज्य करने लगा।

"फ़्नान" राज्य को उसके सामन्त चित्रसेन ने समाप्त कर वहाँ भी अब नये राज्य की नींव डाली। भारत की उत्तरी सीमा के कम्बोज महाजनपद के नाम से उस राज्य के एक प्रदेश का नाम भी कम्बोज या कम्बुज पड़ गया था और अब से वह कम्बुज राष्ट्र के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। वह नाम अब तक चला आता है। वहाँ के मृल निवासी एमेर लोग हैं। कम्बुज उपनिवेश के लोगों ने पीछे अपने नाम की यह व्याख्या की कि वे कम्बु महिंप और मेरा अपसरा की सन्तान हैं!

## २. मुहम्मद इब्न कासिम

भारत में जब हुर्प शीलादित्य और सत्याश्रय पुलिकेशी राज कर रहे थे तभी ऋरव देश हज़रत मुहम्मद के प्रभाव में त्रा गया था। महम्मद से पहले ऋरव लोग श्रनेक जड-जन्तुत्रों को पूजते त्रीर छोटे छोटे फिरकों में बँटे हुए थे । मुहम्मद ने उन्हें यह शिक्षा दी कि ऋह्याह या परमेक्वर एक है और उसे मानने वाले ग्रसलमान हैं जो उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं। मुहम्मद यह अनुभव करते थे कि उन्हें यह विचार ऋछाह की प्रेरणा से ही मिला है. इसलिए उन्होंने ऋपने को ऋछाह का रस्रुल ऋथीत ऋवतार कहा। ग्रुसलमानों का यह नया मत इस्लाम कहलाया। इसके अनुसार श्रष्टाह और रस्त को न मानने वाले काफ़िर थे।

इन शिक्षाओं के प्रभाव से अरव लोगों में उत्साह की नई लहर उमड़ उठी और वे मुसलमान बन कर काफ़िर दुनिया को जीतने के सपने लेने लगे। मुहम्मद के अपने जीवन (५७१–६३२ ई०) में ही सारा अरब उनकी छत्रखाया में आ गया। मुहम्मद के पीछे उनके परिवार के जो लोग अरवों के नेता और शासक हुए वे खलीफा कहलाये। उन खलीफों का साम्राज्य खिलाफत कहलाता था।

अरव के पड़ोस में एक तरफ ईरान का सासानी राज्य था और दूसरी तरफ रोमी साम्राज्य । ईरान के पिंड्यम के एशिया के देश और मिस्र दूसरी शताब्दी ई० पू० से रोमी साम्राज्य में चले आते थे । अरब लोग उन दोनों राज्यों को जीतने के लिए बढ़े । ६३६-३७ ई० में उन्होंने सासानी राजा यज़्दगुर्द को हरा कर ईरान का ग्रुख्य भाग दखल कर लिया । ईरान के अग्निपूजक लोग अरब विजेताओं द्वारा ग्रुसलमान बनाये गये ।

उसके बाद अरबों ने एक तरफ रोमी साम्राज्य से युद्ध छेड़ा, दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते हमारे पञ्छिमी तट पर धावे मारे। कोंकण में सत्याश्रय पुलिकेशी ने इन धावामारों को बुरी तरह हराया। ६४३ ई० में अरब लोग ईरान के सब से पूरवी प्रान्त सिजिस्तान ने को ले कर हेलमन्द नदी पर पहुँच गये जो तब भी भारत की सीमा मानी जाती थी—अर्थात् श्रफगान पठार तब भी भारत में गिना जाता था।

उसके अगले वर्ष (६४४ ई० में) उन्होंने मकरान पर चढ़ाई की, जो सिजिस्तान के दिक्खन और हमारे सिन्ध प्रान्त के पिच्छम है। मकरान तब सिन्ध राज्य में था। उसे बचाने के प्रयत्न में सिन्ध का राजा श्रीहर्ष-राज अरबों से लड़ता हुआ मारा गया। उसके बेटे साहसी ने युद्ध जारी रक्खा, पर दो वरस बाद वह भी खेत रहा। मकरान तब अरबों के हाथ चला गया और सिन्ध का राज्य वहाँ के ब्राह्मण मन्त्री चच ने सँमाल लिया।

श्रीहर्पराज कीन था इसका ठीक पता नहीं है। हमें सन्देह होता है कि वह कहीं हर्ष श्रीलादित्य ही तो नहीं था, जिसने "सिन्धुराज को कुचल कर उसका राज्य अपने हाथ में कर लिया" था और तुखार पहाड़ों से सुराष्ट्र तक

<sup>† &#</sup>x27;शकस्थान' का रूपान्तर सातवीं शताब्दी तक 'सिजिस्तान' हो गया था, पीछे 'सीस्तान' हुन्चा।

तथा प्राग्ज्योतिष से गंजाम तक सारी भूमि को एक साम्राज्य में सम्मिलित किया था। पर इस बारे में हम स्रभी निश्रय से नहीं कह सकते।

इतनी बात निश्चित है कि हर्षवर्धन श्रीर मौखरियों का कुरु-पंचाल-साम्राज्य इसके बाद नहीं रहा ।

मकरान होने के चार बरस बाद अरबों ने सासानी राज्य का उत्तरपूरवी प्रान्त हरात भी हे लिया। उधर पिच्छम तरफ रोमी सम्राट् ने जब उनके मुकाबहे में अपने को अशक्त देखा तब चीन के ताड़ सम्राट् से सहायता माँगी। चीनी सेना रोम की सहायता के लिए मध्य एशिया तक पहुँच पाई थी कि इस बीच अरबों ने रोमी साम्राज्य के सीरिया फिलिस्तीन और मिस्र देश दखल कर लिये।

चीन का सम्राट् तब बचा था। उसकी माता व उसके नाम पर शासन चलाती थी। ऋरब लोग ईरान श्रीर हरात से मध्य एशिया में घुसने का यत्न करेंगे यह देखते हुए सम्राट्-माता ने पिच्छमी मध्य एशिया को भो जात कर पिच्छमी तुर्कों को वहाँ से भगा दिया (६५७-५९ ई०)। हारे हुए तुर्क सरदार कुछ ऋपने भाईबन्दों के पास हुनगारी भाग गये, कुछ ने भारत में शरण ली।

चीन का साम्राज्य वंक्षु तक पहुँच जाने से अपक-गानिस्तान के भारतीय राज्यों को सहारा मिला। किपश राज्य की राजधानी स्थव काबुल नगरी में आ गई थी। ६६३ ई० में अरबों ने उसपर चढ़ाई कर उसे घेरा। काबुली अड़ोस-पड़ोस की बस्तियाँ उजाड़ अरब सेना के सामने से हट गये। फिर उसपर लगातार भापटे मारते रहे और अन्त में उसे निकाल कर ही दम लिया।

हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के मध्यदेश में प्रभाकरवर्धन के कैदी माधव गुप्त के बेटे आदित्यसेन ने मगध का राजा बन कर उत्तर भारत में फिर गुप्त साम्राज्य खड़ा करना चाहा (लगभग ६७२ ई०)। उसने समुद्र गुप्त की तरह पूर्वी तट के साथ साथ चोल देश तक चढ़ाई भी की। पर उसकी उस चढ़ाई के जवाब में उसके बेटे देव गुप्त को सत्याश्रय पुलिकेशी के पोते विनयादित्य ने पूरी तरह हराया (लगभग ६८० ई०)।

६७० ई० में खिलाफत की राजधानी अरव की मरुभूमि से उठ कर सीरिया के दिमञ्क नगर में चली गई। ६९७ और ७०० ई० में अरबों ने फिर काबुल पर चढ़ाइयाँ कीं। फिर उसी तरह विफल। तब उधर से हार मान कर

उन्होंने सिन्ध की ऋोर मुँह फेरा।

वहाँ तब चच का बेटा दाहर राज कर रहा था। सिंध नदी के पच्छिमी तट पर देवल नाम का बंदरगाह था। सिंहल से पच्छिम जाते जहाजों में कुछ मस्लिम यात्री खलीफा के लिए भेंटें लिये जा रहे थे। वे जहाज देवल पर छट गये । खलीफा की श्रोर से ईरान के शासक हज्जाज ने दाहर से इसकी शिकायत की । दाहर ने उत्तर भेजा कि देवल के डाकू बड़े प्रवल हैं, वे हमारी भी नहीं सुनते। दाहर के इस प्रकार ऋपनी ज़िम्मेदारी टालने से खलीफा को उसके राज्य पर चढ़ाई करने का कारण मिल गया। मकरान के तट श्रीर समुद्र के रास्ते हज्जाज ने ऋरब सेना को देवल पर चढ़ाई करने भेजा ( ७१० ई० ) । उस सेना का नेता उसने ऋपने दामाद मुहम्मद-इब्न-कासिम अर्थात कासिम के बेटे मुहम्मद नामक नौजवान को बनाया।

देवल में एक बड़ा बोद्ध मन्दिर ख्रीर विहार था जिसके शिखर पर ऊँचा भंडा फहराता था। सिन्धियों को विश्वास था कि उनमें जाद है ख्रीर कि जब तक शिखर पर भंडा फहराता रहेगा तब तक देवल नगर को क्षति न होगी। अरव सैनिकों ने ऐसे वाण मार कर जिनकी अनियों पर आग लगाने वाला लेप था, उस भांडे में आग लगा दी, तथा गुलेल के ढंग के बड़े यन्त्रों से, जिन्हें वे मंजनीक कहते थे, पत्थर मार मार कर मन्दिर का शिखर तोड़ दिया। सिन्धियों ने तब हिम्मत हार दी। अरब विजेताओं ने देवल की सारी पुरुष जनता को कतल कर दिया और नगर को पूरी तरह छुटा। उस विहार में ७०० भिक्षणियाँ थीं जिन्हें उन्होंने बांदियाँ बना लिया। खिलाफत के नियम के अनुसार इसमें से पाँचवाँ अंश छुट खलीफा के पास भेजी गई, बाकी सेना में बाँट दी गई।

दाहर इसके बाद सिन्ध नदी के पूरव हट गया। कासिम का बेटा तब सिन्ध नदी के दाहिने तरफ के सारे प्रदेश को दखल करता हुआ दर्श बोलान के नीचे सिबी प्रदेश तक बढ़ता गया। वहाँ दाहर के चचेरे भाई बत्सराज ने उसका डट कर मुकाबला किया। पर वहाँ की जनता में बहुत से लोग बीद भिक्षु थे, जो युद्ध के समय तमाश्चवीन बने रहे। वहाँ भी मुहम्मद इब्न-कासिम की जीत हुई।

तब मुहम्मद नीचे त्रा कर सिन्ध नदी पार करने का उपाय करने लगा। सामने दाहर की सेना थी और उसका बेटा जयसिंह नदी का घाट रोके हुए था। पर नदी के बीच एक टापू था। उस टापू का मुिलया मुहम्मद-इन्न-कासिम से मिल गया और उसने उसे उसी प्रकार सिन्य के पार उतार दिया जैसे आम्मि ने अलक्सान्दर को उतारा था। उस पार दाहर वैसी ही वीरता से लड़ा जैसे पुरु अलक्सान्दर से लड़ा था। चच और दाहर ने अपनी जाट प्रजा का बड़ा दमन किया था। इस कारण बहुत से जाटों ने विदेशी का साथ दिया। दाहर युद्ध में मारा गया। उसकी रानी पड़ोस के एक गढ़ में कुछ सेना ले कर जब तक बना लड़ी। अन्त में उसने अपनी बची साथिनों के साथ "जौहर" कर लिया।

मुहम्मद-इब्न-कासिम ने उसके बाद उत्तरी सिन्ध को धीरे धीरे जीतते हुए मुलतान तक दखल कर लिया। मुलतान तक पहुँचने के लिए उसे सतलज के अतिरिक्त ब्यास भी पार करनी पड़ी थी, क्योंकि ब्यास तब ऊपर ही सतलज में मिल जाने के बजाय मुलतान के नीचे तक आ कर चनाब में मिलती थी। मुलतान में एक बड़ा सूर्यमन्दिर था, जिसमें पूजा करने को भारत भर से यात्री आते थे। अरब मुस्लिम विजेताओं ने काफ़िरों के उस मन्दिर को तोड़ा नहीं, प्रत्युत उसके चढ़ावे की आय का अंश लेते रहे।

कहते हैं खलीका के त्रादेश से महम्मद ने दाहर की दो क्वारी लड़कियों को उसके पास भेजा। खलीफ़ा के सामने उन्हें जब पेश किया गया तब उन्होंने कहा ग्रहम्मद ने हमें भेजने से पहले क्वारी नहीं रहने दिया। इसपर खलीक्ना ने त्रादेश भेजा कि ग्रहम्मद-इब्न-कासिम त्रपने को बैल की कची खाल में मढवा कर खलीफ़ा के सामने पेश करे । त्राज्ञाकारी मुहम्मद ने त्रपने को खाल में बन्द करवा और ऊँट पर बँधवा कर यात्रा आरम्भ की । रास्ते में दम घटने से उसकी जान निकल गई। खलीफ़ा के सामने वह खाल खोली जाने पर उसकी लाग निकली तो दाहर की लड़कियों ने सन्तोप की हँसी हँसते हुए बताया कि हमने पिता की मृत्यु का बदला चुकाने को इसपर मिथ्या त्र्यारोप लगाया था। तब उन्होंने खलीफा को चिढाते हुए पूछा कि अपनी लम्पटता के पीछे तुम श्रपनी प्रजा के साथ इसी तरह न्याय किया करते हो न ! इसपर खलीफा ने उन्हें भी यातनाएँ दे कर मारने की श्राज्ञा दी श्रीर उन्होंने ख़ुशी ख़ुशी वैसी मौत स्वीकार की । मुहम्मद-इन्न-कासिम के चले जाने पर दाहर के बेटों ने सिन्ध को ऋरबों से मुक्त करा लिया। तब सेनापित जुनेंद को फिर सिन्ध जीतने भेजा गया। दाहर का बेटा जयसिंह उससे लड़ता हुआ सिन्ध नदी के नौ-युद्ध में मारा गया। जुनेंद ने सिन्ध फिर जीत लिया (७२४ ई०)।

सिन्ध में अरबों के स्थापित हो जाने के बाद पड़ोसी भारतीय राज्यों से उनकी मुठभेड़ें चलने लगीं। ७३९ ई० में एक अरब सेना कच्छ हो कर दक्किली मारवाड़ के भिन्नमाल राज्य को रौंदती हुई उज्जैन को छट कर सरत ज़िले में नवसारी तक पहुँच गई। भरुच और सरत का प्रदेश, जिसे लाट कहते थे, महाराष्ट्र के चालुक्यों के अधीन था, और सत्याश्रय पुलिकेशी का पोता अवनिजनाश्रय पुलिकेशी तब वहाँ का सेनापित था। नवसारी पर उसने उस अरब सेना का ऐसा संहार किया कि वह लीट कर वापिस नहीं जा सकी।

उज्जैन के छूटे जाने का यह ऋथे हुआ कि उत्तर भारत का साम्राज्य तब कमज़ोर था। हमने देखा है कि हर्पवर्धन की मृत्यु के बाद आदित्यसेन ने वहाँ गुप्त साम्राज्य को फिर खड़ा करने का प्रयत्न किया था, पर उसके बेटे ने विनयादित्य चालुक्य से हार खाई थी! तब कन्नीज का मौलिर वंश भी फिर जाग उठा। अरबों ने जब दूसरी बार सिन्ध जोता प्रायः तभी कन्नीज के राजा यशोवर्मा ने मगध और गौड पर चढ़ाई कर और गुप्त राजवंश को सदा के लिए मिटा कर पूरवी समुद्र तक अपना राज्य फैला लिया था। पर स्वयं यशोवर्मा को कश्मीर के राजा से हार खानी पड़ी। तब उसके प्रभाव को बड़ी ठेस लगी और दूर के प्रान्तों पर उसका नियन्त्रण ढीला पड़ गया। सो कैसे हुआ हम आगे कहेंगे।

### ३. मुक्तापीड ललितादित्य

हर्ष शीलादित्य के ज़माने में कश्मीर में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कर्कोट राजवंश की स्थापना की थी। कश्मीर के साथ साथ पूरवी गन्धार (तक्षशिला प्रदेश) भी उसके राज्य में था। पीछे हर्ष ने उसे अपने अधीन कर लिया था। पर कर्कोट राजवंश बना रहा। दुर्लभवर्धन के बेटे दुर्लभक प्रतापादित्य ने ५० बरस राज्य किया। उसके बाद उसके तीन बेटे चन्द्रापीड तारापीड और मुक्तापीड कमशः राजा हुए। मुक्तापीड ने ही यशोवर्मा पर चढ़ाई कर उसे हराया और उससे बहुत सी भूमि बीनी। यशोवर्मा की सभा से किव मवभूति को भी वह अपने यहाँ ले गया।

इन कश्मीरी राजाओं का चरित कश्मीर की उत्तरो सीमा से लगे हुए चीन के महान् साम्राज्य से प्रभावित था।

कासिम का नौजवान बेटा ग्रहम्मद जब सिन्ध को श्चरव साम्राज्य में मिला रहा था, तभी एक श्रीर नौजवान. कोर्तवा, मध्य एशिया में उस साम्राज्य को बढाने के लिए लड़ रहा था। कुछ समय के लिए उसने चीनियों के पैर उखाड़ दिये ऋौर मध्य एशिया में घुस गुया। किन्तु ७१५ ई० के बाद चीन का प्रताप फिर चमका ऋौर चीन-सम्राट्का त्र्याधिपत्य कास्पी सागर तक पहुँच गया। कश्मीर की राजगद्दी पर तब चन्द्रापीड बैठा ही था। उसने अपने द्त चीन-सम्राट् के पास भेजते हुए चीन के साथ सहयोग का वचन दिया। चीन ने कश्मीर काबुल गजनी श्रादि के भारतीय राज्यों को भी अपने साथ मिला कर मध्य एशिया में अरबों की बाढ़ रोकने को मजबूत राज-नीतिक दीवार खड़ी कर दी।

चीन की जो सेनाएँ मध्य एशिया में अरबों का सामना करने जातीं, तिब्बती अनेक बार उनका बाँयें से रास्ता काटने का यत्न करते। तिब्बत के राजा उत्तर और पिब्बम



िचित्र २२ नालन्दामहाविहारीयार्यभिज्ञुसंघम्प



"नालन्दा महाविहार के आयं भिद्ध-संघ की" अर्थान नालन्दा विद्यापीठ की मुहर, मृल परिमाण भा० पु० वि० ]

#### चित्र २३

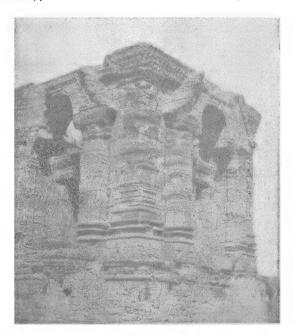

मटन तीर्थ ( कश्मीर ) में लिलतादित्य के बनवाये मार्त्तएड मन्दिर के खँडहर । 'मटन' 'मार्त्तएड' का ही रूपान्तर है । [ भा० पु० वि० ]

हिमालय पार सिन्ध नदी की दृन # में तिब्बत से लगती है। उसी तरफ से तिब्बती लोग दरद देश के पूर्वी ज़िले बोलीर में (जिसका मुख्य नगर स्कर्ट् है) घुस आये थे। चीनियों ने ७३६ ई० में गिल्गित से बोलीर पर चढ़ाई कर उन्हें वहाँ से निकाल दिया।

मुक्तापीड ने इसके बाद चीन-सम्राट् के पास अपने दूत भेज निवेदन किया कि मध्यदेश के सम्राट् यशोवर्मा के साथ मिल कर मैंने तिब्बतियों के दक्खिन और पिच्छम के सब रास्ते रोक रक्खे हैं, चीनी सेना उनपर फिर चढ़ाई करे

क पहाड़ में घिरे हुए मैदान को जो प्रायः किमी नदी का कांठा होता है, दून ( संस्कृत में द्रोणी ) कहते हैं। न केवल इस अर्थ में प्रत्युत मैदान में नदी के कांठ के अर्थ में भी हिन्दी के कुछ लेखक घाटी शब्द वर्त्तने लगे हैं, जो अज्ञानमूलक है। घाटी, घाट. घाटा शब्द हमारे देश की जनता पहाड़ की धार (= श्रृंखला) को जिन दरों से लाँघा जाता है, उनके लिए वर्त्तती है, जैसे अजमेर और पुष्कर के बीच की घाटी, मेवाड़ में हल्दी घाटी, गढ़वालकुमाऊँ से तिब्बत जाने के घाटे। बड़ा घाट = घाटा, छोटा घाट = घाटी। संस्कृत में घाट का शब्दार्थ है गर्दन की पीठ। दर्श पहाड़ की धार की गर्दन सा लगता है। कांगड़े में घाट के अर्थ में जोत शब्द चलता है। जोत भी बैलों की गर्दन पर रक्खी जाती है।

तो दो लाख चीनी मैनिकों के लिए कश्मीर के महापग्न सरोवर ( वुलर भील ) पर उतारे श्रीर रसद का प्रवन्ध मैंने कर रक्खा है। किन्तु चीनी सेना कश्मीर नहीं श्राई।

कश्मीर के पड़ोस के सब पहाड़ी प्रदेश मुक्तापीड ने जीते! उसके अतिरिक्त मुलतान की सीमा तक समूचे पंजाब को अपने राज्य में मिलाया। पंजाब हर्षवर्धन के समय से कन्नीज साम्राज्य के अन्तर्गत था। मुक्तापीड ने उसे लें कर उस साम्राज्य का उत्तरपिच्छमी अंश काट लिया। उसके बाद उसने यशोवर्मा पर चढ़ाई कर उसे हराया और जमना से काली नदी तक की पहाड़ी भूमि देने को बाधित किया। यों काली नदी जो अब नेपाल राज्य और अलमोड़े के बीच सीमा है, तब मुक्तापीड और यशोवर्मा के राज्यों के बीच सीमा बनी। मुक्तापीड ने इन विजयों के बाद लितादित्य पद धारण किया।

यशोवर्मा की हार के बाद इन दोनों राजाओं के बीच सन्धिपत्र लिखा जाने लगा तो मध्यदेश का सम्राट् होने से यशोवर्मा का नाम सन्धि के शीर्षक में पहले लिखा गया। इसपर कश्मीर के अमात्य मित्रशर्मा ने आपित की कि हारने वाले का नाम पहले कैसे आ सकता है। तब

#### लिलतादित्य का नाम ही पहले लिखा गया।

मध्य एशिया में चीनी शक्ति का बाँध आठवीं शताब्दी के मध्य में आ कर टूट गया। ७५१ ई० में अरबों ने तुकों के साथ मिल समरकन्द पर चीनी सेना को बुरी तरह हराया। उसी युद्ध के चीनी कैंदियों से अरबों ने कागज़ बनाना सीखा और फिर अरबों से सम्य जगत् के दूसरे लोगों ने। तुर्क भी मध्य एशिया में वापिस आ गये और मुस्लिम बनने लगे। मध्य एशिया तभी से तुर्किस्तान बनने लगा।

लितादित्य ने लगभग ७३० से ७६५ ई० तक राज्य किया। चीनी सेनाओं के मध्य एशिया से हट जाने के बाद भी वह कश्मीर के उत्तर और पिच्छम के देशों पर चढ़ाइयाँ करता रहा, जिससे तिब्बती, तुर्क और अरब उस तरफ से भारत की सीमाओं से दूर रहें। उसने काबुल राज्य को जिसमें पिच्छमी गन्धार भी सम्मिलित था, अपनी रक्षा में लिया; हिमालय पार कर सिन्ध नदी के तट पर तिब्बतियों को हराया; दरद और तुखार प्रदेशों पर भी चढ़ाइयाँ कीं। किसी उत्तरी चढ़ाई में ही उसकी मृत्यु हुई।

७६६ ई० में खिलाफत की राजधानी दमिक्क से बगदाद आ गई।

## थ. चमार की कुटिया

कश्मीर के राजा चन्द्रापीड ने त्रिभुवनस्वामी का बड़ा मन्दिर बनाने का निश्चय किया। उसके 'नवकर्मा-धिकारियों' (इमारती महकमे के अधिकारियों) ने ज़मीन चुन कर नीवें डाल दीं। एक चमार की कुटिया उस ज़मीन में पड़ती थी। वे अधिकारी उसकी कुटिया पर जाते तो वह उन्हें ज़मीन रस्सियों से मापने भी न देता। अधि-कारियों ने आ कर राजा से शिकायत की।

राजा ने उन्हीं को दोष देते हुए कहा—"तुमने उससे पूछे बिना यह नवकर्म क्यों शुरू किया? धिक्कार है तुम्हारी आगा-पीछा देखें बिना काम करने की आदत को! अब या तो निर्माण रोक दो या दूसरी जगह करो। दूसरे की भूमि बीन कर हम अपने चरित में कलंक क्यों लगायँ?

हम जो अच्छे बुरे को देखने वाले हैं वही यदि धर्मिवरुद्ध कार्य करने लगें तो न्याय-मार्ग से कौन चले ?"

इसपर मन्त्रिपरिपद् ने चमार से फिर आग्रह किया तो चमार ने अपना दूत राजा की सेवा में भेजा। दृत ने राजा से निवेदन किया कि वह चमार बाहरी दरबार में आपके दर्शन करना चाहता है। अगले दिन राजा ने उसे बाहरी दरबार में दर्शन दिये। राजा ने उसे देख कर कहा—"हमारे पुएप कार्य में तुम्हीं विन्न बने हो? वह घर तुम्हें बहुत रम्य लगता है तो उससे अधिक धन ले लो न।"

चमार वोला— ''राजन, यदि में अपना आशय ठीक-ठीक कहूँ तो सच्चे न्यायाधीश होते हुए आपको बुरा न मानना चाहिए। आपके ये दरवारी हमारे इस संलाप पर क्षुत्र्य क्यों हो रहे हैं? संसार में पैदा होने वाले प्रत्येक जन्तु का देह का नाज़ुक चोला 'में' और 'मेरा' इन भावनाओं ( ऋहंता और ममता ) की खूँ टियों पर ही टँगा रहता हैं। आपके लिए जैसी यह महलों से हँसती राजधानी है, मेरे लिए वैसी ही मेरी वह इिटया है जिसके मरीखे घड़ों के मुँहों से बन्द किये जाते हैं। जो जन्म से ले कर माँ की तरह मेरे सुख-दुःख की साक्षी है, उस मड़ैया का दहाया जाना मुक्तसे देखा नहीं जाता। इतने पर भी यदि आप मेरे घर पर आ कर मुक्तसे उसे माँगेंगे तो सदाचार के अनुरोध से मेरे लिए उसे देना ही उचित होगा।"

राजा चन्द्रापीड ने तब उस चमार के घर पर जा कर उस इंटिया की भिक्षा माँगी, ऋौर उसके दे देने पर उसे बहुत पुरस्कार दिया।

# ५. धर्मपाल, जयापीड, नाहड़देव, गोविन्द

उज्जैन पर अरवों की चढ़ाई के शीघ्र बाद यशोवमी की मृत्यु हुई (लग० ७४० ई०)। उसके पीछे मगध-मिथिला-वंगाल पर कन्नीज साम्राज्य का नियन्त्रण रखने वाला कोई न हुआ। कुछ वर्षों के लिए वहाँ "मछलियों की सी दशा" हो गई, अर्थात् पूरी अराजकता मच गई। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और उसे भी अपने से बड़ी का डर रहता है। ठीक यही दशा मनुष्यों के उन समूहों में होती है जिनमें दृढ राजशिक्त न रहे। उस "मछलियों की सी दशा को हटाने के लिए प्रजा ने श्री गोपाल के हाथ राज्य-लक्ष्मी सौंप दी"—अर्थात् उसे अपना राजा चुन लिया (लग० ७४३ ई०)। गोपाल योग्य राजा था। उसने समुचे मगध मिथिला और वंगाल

में सुच्यवस्था ला दी ।

गोपाल और उसके वंशज बौद्ध पन्थ के अनुयायी रहे । गोवाल के जमाने में नालन्दा महाविहार से दार्शनिक ञ्चान्तरक्षित निमन्त्रण पा कर तिब्बत गया, त्र्यौर वहाँ उसने बौद्ध ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद करवाये । उस युग में लोगों का विक्वास मन्त्र-तन्त्र जाद्-टोने में बहुत बढ़ गया था और बौद्ध पन्य में भी वैसी बातें बहुत आ गई थीं । पच्छिमी गन्धार में स्वात ( सुवास्त ) नदी की दन का उपरता श्रंश उड़ीयान कहलाता था श्रार वह मन्त्र-जाद के श्रभ्यास का सब से वड़ा स्थान था। श्राचार्य शान्तरक्षित के दार्शनिक विचार साधारण तिब्बतियों पर वैसा प्रभाव न डाल सकते थे जैसा किसी मन्त्र-पिएडत का जाद् डालता । इयिलए उसने उड्डीयान के राजा इन्द्रभृति के पुत्र पद्मसम्भव को जो बड़ा मन्त्र-पिएडत या 'सिद्ध' प्रसिद्ध था, तिब्बत बुलवाया । उन दोनों ने मिल कर तिब्बत में बौद्ध मार्ग का प्रचार किया। शान्तरक्षित और पद्मसम्भव का नाम तिब्बत के लोग अब भी बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं और पद्मसम्भव को अब भी गुरु पद्मसम्भव कहते हैं।

उत्तर भारत के पूरवी भाग में जैसे गोपाल का राजवंश

खड़ा हुआ वैसे ही पिन्छिमी भाग में भी, जिसे कस्नीज का सम्राट् अरव आक्रमण से बचा न सका था, नया राजवंश खड़ा हुआ। इस वंश का पहला पुरुप था नागभट और उमकी राजधानी भिन्नमाल। नागभट ने सिन्ध के अरव शामकों का सफल सामना करके ख्याति पाई थी। उसके पुरखा किसी राजा के प्रतिहार अर्थात् द्वारपाल थे, इस कारण उसके वंश का नाम प्रतिहार चल गया।

साम्राज्य के दो किनारों पर जब ये परिवर्तन हुए, तभी कन्नोज में भी राजवंश वदल गया। नये राजवंश का स्थापक वज्रायुध हर्षे शीलादित्य के सेनापित भंडि का वंशज था।

इसी समय महाराष्ट्र-कर्णाटक के चालुक्य राजा से उसके सामन्त दन्तिदुर्ग ने राज्य झीन कर वहाँ भी नये राजवंश की नींव डाली। दन्तिदुर्ग पहले उसी राज्य में राष्ट्रकूट अर्थात् किसी प्रान्त का शासक था। पर अब से राष्ट्रकूट उसका और उसके वंश का उपनाम बन गया। 'राष्ट्रकूट' का हिन्दी रूप राठोड हैं।

गोपाल का बेटा धर्मपाल, जिसने लग० ७७० से लग० ८०९ ई० तक राज्य किया, पिता के समान योग्य हुआ। कश्मीर का राजा जयापीड, जो लिलतादित्य का पोता था, उसका प्रायः समकालिक था।

जयापीड की बचपन में ही चाल-ढाल देख कर लिलतादित्य ने आशा लगाई थी कि वह मेरे समान होगा। लिलतादित्य के बाद उसके दो वेटों ने आठ बरस और फिर जयापीड के दो बड़े भाइयों ने चार बरस राज्य किया था। उस अवधि में कश्मीर का शासन लिलतादित्य के ज़माने सा नहीं रहा; फिर भी कश्मीर का साम्राज्य प्रायः ज्यों का त्यों बना रहा था।

राज्य पाने के शीघ्र बाद जयापीड पूरव की तरफ अपना राज्य और बढ़ाने की दिष्ट से सेना ले कर निकला। लिलतादित्य के पोते के नेतृत्व में आती कश्मीर की सेना को रोकने की हिम्मत कन्नीज के राजा बज्रायुध को नहीं हुई। पर जयापीड के दूर चले आने पर पीछे उसके साले जज्ज ने कश्मीर का राज्य हथिया लिया। तब जयापीड की सेना के बहुतेरे सैनिक अपने घरों की चिन्ता के कारण दिन दिन उसका साथ खोड़ लौटने लगे। प्रयाग के आगे पहुँच कर जयापीड ने सेना को स्वदेश लौटने की अनुज्ञा कहला भेजी और स्वयं एक रात भेस बदल कर अकेला छावनी में

#### से निकल पड़ा!

वह घुमता घामता पुएडवर्धन (पुर्णिया-राजशाही) पहुँचा, जहाँ गौड राजा ( धर्मपाल ) की तरफ से जयन्त नामक सरदार शासन कर रहा था। गोवाल और धर्मवाल के ३४-३५ बरस के लगातार सुराज्य से वहाँ के पुरवासी समृद्ध दशा में थे। उनकी समृद्धि देख जयापीड प्रसन्न हुआ । उस युग में जनता के विनोद के लिए मन्दिरों में नाच कराने की प्रथा साधारण थी। एक रात जयापीड लास्य नाच देखने के लिए कार्त्तिकेय के मन्दिर में गया। वहाँ नर्चिकी कमला की दृष्टि उसपर पड़ी। वह उसे कोई विशिष्ट पुरुष जान नाच के बाद ऋषने घर लिया ले ऋाई। कमला ने उसे प्रेमजाल में फँसाना चाहा, पर उसने एक ब्लोक गुनगुनाते हुए कहा कि अपनी जिगीपा ( विजय-भावना ) को पूरा किये बिना मनस्वी के लिए स्त्री की चिन्ता कैसी। तत्र कमला ने जाना कि उसने उसे जैसा पुरुष समभा था वह उससे कहीं बड़ा है।

एक रात कमला ने उससे कहा कि यहाँ एक सिंह का त्रास फैला हुआ है, राजा और राजपुत्र भी रात को उसके डर के मारे बाहर नहीं निकलते। कमला से जंगल का रास्ता पूछ समभ कर अगली सन्ध्या को जयापीड उस जंगल में जा बैठा। रात को उसने सिंह को उधर से जाते देखा तो उसकी ओर बढ़ कर उसे ललकारा। सिंह ने भत्यट कर जयापीड की आगे बढ़ी हुई बाँह मुँह में दबीच ली। जयापीड ने उस बाँह से उसे उठाते हुए दूसरे हाथ से छुरी चला कर उसका पेट चीर दिया। कोहनी पर पट्टी बाँध वह आधी रात को कमला के घर आ सोया।

सिंह के मारे जाने की बात अगले दिन प्रातः सारे नगर में फेल गई। राजा जयन्त स्वयं उसे देखने गया। सिंह का जबड़ा खोल कर देखा गया तो उसके दाँत में फँपा सोने का बाजुबन्द मिला जिसपर नाम खुदा था-जयापीड ! जयापीड ऋपनी सेना को छोड़ ऋकेला घुमता फिरता है यह बात तब उत्तर भारत के सब प्रदेशों में फैली हुई थी। पुएड्वर्धन के लोग यह जान कर कि वह हमारे नगर में ही है, एकाएक त्रातंकित होने लगे। राजा जयन्त ने उन्हें समभाया कि यह डरने की बात तो नहीं. प्रसन्न होने की बात है। लोगों ने तब उसी दिन कमला के घर में जयापीड को खोज निकाला । जयन्त उसे अपने घर लिवा ले गया श्रीर अपनी एकमात्र सन्तान कल्याण-

#### देवी ब्याह दी।

जयापीड की बची-खुची सेना को उसका श्रमात्य देवञर्मा परदेश में किसी तरह सँभाले बैठा था। यह देव-शर्मा ललितादित्य के अमात्य मित्रशर्मा का बेटा था। जयापीड का पता मिलने पर वह उसे प्रएडवर्धन से लिया ले गया । कमला ऋौर कल्याणदेवी भी उसके साथ साथ गईं। अपनी सेना द्वारा कन्नीज के राजा से इब छेड्छ।ड् करते हुए वे अपने देश वापिस लौटे । श्रीनगर के दक्खिन पच्छिम शुष्कलेत्र† गाँव पर साले बहनोई का बहुत दिन तक यद्व हुआ।

कश्मीर के ग्रामीण लोग जो जज के प्रशासन में तीन बरस से दुखी थे, धड़ाधड़ ऋपने राजा की सेना में मरती होने लगे। एक गाँव के भंगी श्रीदेव ने माँ से कहा-माँ मुभे खाना बाँध दे, मैं राजा की सहायता को जाता हूँ। माँ ने उसे हँसते हँसते रोटियाँ दीं तो उसने चलते हुए कहा--देखना, मैं जज़ को मार के न आऊँ तो ! अपने गाँव वालों के दल के साथ युद्धभूमि में पहुँ-

<sup>†</sup> शुष्कलेत्र को अब हुख़लित्र कहते हैं।

चने पर वह पूछता फिरता—जज कौन सा है ? योद्धाओं ने तब उसे दूर से दिखाया कि वह देखों जो घोड़े पर चढ़ा चढ़ा सोने की सुराही से पानी पी रहा है वही जज है। श्रीदेव ने उसी क्षण अपनी गुलेल घुमाते हुए पत्थर फेंका और कहा—यह लो जज मार दिया! श्रीदेव का निशाना अचूक था। पत्थर की चोट खा कर लहुलुहान सुँह के साथ जज घोड़े से गिरा और ज़मीन पर तड़पने लगा। उसके साथी उसे मरता देख भाग गये।

तीन वरस बाद राज्य वापिस पा कर जयापीड ने देश का शासन सुधारा और दूर दूर से विद्वानों को बुला कर कश्मीर में आश्रय दिया। कुंछ अरसे बाद वह फिर वड़ी सेना ले कर पूरव के विजय को निकला। हिमालय प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इन्हीं में से एक के राजा भीमसेन से वह पहले उल्लभ गया। जयापीड अपने दादा से बढ़ कर वीर और पराक्रमी था, पर उसका पराक्रम व्यक्तिगत साहस के कार्यों में प्रकट होता था। उसकी वीरता को सन्तुलन और समभदारी के वे पुट न मिले थे जिनसे भावित होने पर ही वह बड़ी सेनाओं का सफल संचालन और साम्राज्यों की स्थापना और सँभाल

#### कर सकती है।

भीमसेन के एक पहाड़ी गढ़ को हथियाने के लिए जयापीड कुछ साथियों के साथ साधुओं का भेस धरे चुप-चाप उसमें जा घुसा। जज का भाई सिद्ध अरसे से उसी गढ़ में रहता था। उसने अपने बहनोई को पहचान कर भीमसेन को पता दे दिया। जयापीड केंद्र कर लिया गया। बाहर उसकी सेना फिर भाग्य के और देवशर्मा के हवाले रह गई।

तभी भीमसेन के राज्य में 'स्पर्शसश्चारी' ( छत से फंलने वाला ) घातक 'लृता'-रोग फंला । लृता-रोगी को द्र कर देने या उससे द्र हट जाने के सिवाय बचाव का कोई उपाय न माना जाता था । जयापीड ने देखा यह लुटकारे का रास्ता भाग्य से मेरे हाथ आया है। उसने पित्त उभाड़ने वाली वस्तुएँ खा कर बुखार चढ़ा लिया और नागफणी का द्ध मल कर देह पर फुड़ियाँ कर लीं। शत्रु ने यह मान कर कि उसे लृता-रोग हो गया है, उसे अपने देश से द्र निकाल दिया। जयापीड ने उसके बाद भीमसेन का वह गढ़ आसानी से जीत लिया।

श्रागे चल कर जयापीड का मुकाबला नेपाल के

"सयाने त्रीर वीर राजा" वरदेव से हुत्रा. जिसका छेड़ का नाम कश्मीरियों ने ऋरम्रुडि रक्खा । जयापीड ऋर-मुंडि के देश में घुसा तो अरमुंडि पीछे हटता गया। जयापीड उसके सामन्त राजात्रों को जीतता त्र्यागे बढ़ता गया । "त्र्रमुडि कभी डुबकी लगा कर गुप्त हो जाता, कभी एकाएक दिखाई दे जाता।" त्र्यन्त में जयापीड की सेना एक नदी के किनारे पहुँची। उस पार श्ररमुंडि श्रपनी सेना सहित द्वत्र धारण किये प्रकट हुआ। जयापीड ने देखा नदी में घुटने भर पानी है ऋौर सेना सहित उसमें उतर पड़ा । बीच में पहुँचने पर नदी में ज्वार सी ऋाई प्रतीत हुई ऋौर उसकी थाह न मिलने लगी । जयापीड की सेना बह कर नष्ट हुई, वह स्वयं भी दूर वह गया। "एक सेना की चिल्लाहट ऋौर दूसरी के गर्जन ने नदी के घोप के साथ मिल कर दिशाओं को गुँजा दिया।" चुस्त शत्रु ने पखालों के साथ तैयार खड़े ऋपने सैनिकों को नदी में उतार

क्ष स्व० त्राचार्य काशीप्रसाद जायसवाल ने नेपाल-इतिहास का संशोधन कर ठक्कुरी वंश के राजा वरदेव का जो काल नियत किया है उसके त्रानुसार वह जयापीड का समकालिक होता है। "त्रासुडि" स्पष्ट ही 'वरदेव' का विगाड़ा हुन्ना रूप है।

जयापीड की पकड़वा मैँगाया श्रें श्रीर काली गंडक के किनारे पत्थर के ऊँचे महल में पक्के पहरे में रख दिया! जयापीड को इस बार उस बन्धन से निकलने का कोई रास्ता दिखाई न दिया।

उस दशा में देवशर्मा ने अरमुडि से द्तों द्वारा बात चलाई। उसने कहला भेजा कि जयापीड का राज्य और कोश में आपको दिला सकता हूँ। दूतों द्वारा ठहराव होने पर देवशर्मा चुनी सेना ले कर काली गंडक के बाँयें तट तक आया और सेना को वहाँ ठहरा स्वयं राजा अरमुडि की सेवा में पहुँचा। दोनों ने शपथ ले कर ठहराव पक्का किया।

देवशर्मा ने कहा--जयापीड ने अपना धन सेना

<sup>%</sup> जानवर की पूरी खाल को हवा भर के फुला कर तूँवे की तरह उसका सहारा ले कर नदी में तैरने का रिवाज हिमालय में साधारण हैं। वैसी खाल को संस्कृत में दित और हिन्दी में पखाल कहते हैं। हरद्वार के पास-पड़ोस में रोम नामक हिरन की खाल इस काम लाई जाती हैं। दो या चार रोमों पर खाट बाँध कर तमेड़ बना ली जाती हैं, जिसके ऊपर न तेर सकने वालों को बिठा दिया जाता है, और एक या दो तैराक उस तमेड़ के साथ लटकते उसे झाती से ठेलते हुए धारा के पार उतार देते हैं।

की झावनियों में ही रक्खा हुआ है जिसे या तो वह स्वयं या उसके विशिष्ट साथी ही जानते हैं। मैं उसे यह कह कर फुसलाना चाहता हूँ कि बड़ी रकम दे कर तुम्हारा छुटकारा हो सकता है और उससे पूछूँगा कि किम किस को उस धरोहर का पता है। इसीलिए मैं इकट्ठी सेना को नहीं लाया, क्योंकि सेना के वीच से धरोहर वालों को नहीं पकड़ा जा सकता। एक एक सैनिक को बुला कर यहाँ बाँधा जायगा, बाकी इस बारे में कुछ न जानेंगे इस-लिए भड़केंगे नहीं।

यों अरमुडि की अनुज्ञा पा कर देवशर्मा अपने राजा से अकेले में मिला। अपने दुःख को मन में दबाते हुए उसने उससे पूछा—तुम अपना वह तेज तो नहीं हार बैठे हो जिसकी भींत पर ही साहस के आलेख्य खींचने की कल्पना हो सकती हैं? इस खिड़की से कृद कर नदी के उस पार जा सकोगे ? उस पार तुम्हारी अपनी सेना हैं।

जयापीड ने कहा—यह काम पखाल बिना नहीं हो सकता, और पखाल भी इतने ऊँचे से गिर कर फट जायगी। इसलिए यह उपाय तो यहाँ नहीं चलेगा। अवमानित

हुआ हुआ मैं अपने अपकारी को कुचले बिना शरीर छोड़ना ठीक नहीं मानता।

देवधर्मा ने कुछ क्षण सोच कर कहा——िकिमी प्रकार दो यड़ी के लिए इस कोठरी से बाहर चले जात्रो, लीट कर आओो तो उपाय तैयार पाओंगे।

जयापीड तब टट्टी वाली कोठरी में चला गया। दो वड़ी बाद लौटा तो देखा कि देवशर्मा गले में कपड़ा वाँध ज़मीन पर मरा पड़ा है, उस कपड़े के किनारे वह अपने नखों से निकाले लहू से लिख गया है—मेरी लाश ताज़ी होने से फटेगी नहीं, अपनी जाँघों पर मैंने कस कर पगड़ी बाँध दी है, उसमें टांगें फँसा कर नदी में कूरो! जयापीड के मन में विस्मय और स्नेह उमड़ पड़ा। पर वह स्थान मावों में बहने का नहीं था। अपने मित्र के शव पर चढ़ कर वह गहरे में कूद गया और नदी के पार हो गया। तब अपनी सेना से मिल कर उसने नेपाल राज्य को उजाड़ दिया।

जयापोड फिर कश्मीर पहुँचा । वहाँ फिर उसने प्रजा का सुख बढ़ाया । किन्तु उसके साहस-कार्यों और कैंद्रें भोगने की अवधि में साम्राज्य के बंद्रें टूट चुके या ढीले पड़ गये थे। ७८० ई० में तिब्बतियों ने खोतन के विजय वंश के राज्य को सदा के लिए मिटा दिया था। भारत की पिन्छिमी सीमा पर अरब साम्राज्य की बागडोर इसी समय सब से योग्य खलीफा हारूँल-रशीद के हाथ आई थी। उसके गद्दी पर बैठते ही ७८६ ई० में ईरान से अरब सेना ने फिर काबुल पर चढ़ाई की। काबुल पर अपनी इस अन्तिम चढ़ाई में भी अरब काबुल नगर के बाहर एक बौद्ध विहार को छटने से अधिक कुछ न कर सके, तो भी ८६ वर्ष बाद उनके फिर काबुल पर चढ़ाई करने से यह प्रकट हुआ कि लिलतादित्य ने भारत की उत्तर-पिन्छिमी सीमा पर जो बाँध बनाया था वह ट्रट चुका था।

इस दशा में गौड के योग्य राजा धर्मपाल ने कन्नीज साम्राज्य को अपने हाथ में कर के उसकी शक्ति को पुनःसंघटित और पुनर्जीवित किया । धर्मपाल ने कन्मीज के राजा वजायुध के उत्तराधिकारी इन्द्रायुध को गदी से उतार उसकी जगह चकायुध को बैठाया । चकायुध के अक्षिपेक पर कन्नीज के सब पुराने सामन्त धर्मपाल के प्रताप से प्रेरित हो कर इकटे हुए और उन्होंने चकायुध को सम्राट्स्वीकार किया । इन सामन्तों में अवन्ति, गन्धार, कीर और मद्र के राजा या प्रतिनिधि भी थे। कीर पंजाब का कांगड़ा ज़िला था जो कश्मीर के निकट पूर्व है। मद्र श्रीर गन्धार कश्मीर के दक्खिन हैं। ये प्रदेश ललितादित्य के राज्य में थे, पर उसके बाद सम्भवतः जयापीड के कैंद होने पर राज्य से निकल गये थे। धर्मपाल ने ऋपने पराक्रम त्रीर नीति से उन्हें फिर कन्नीज साम्राज्य के त्राधिपत्य में किया। वह साम्राज्य भी यों धर्मपाल के हाथ की कठपुतली बन गया। नेपाल को भी धर्मपाल ने श्रपने राज्य में मिला लिया।

किन्तु भिन्नमाल के राजा नागभट के भाई के पीते वत्सराज प्रतिहार ने धर्मपाल को चुनौती दी स्त्रीर उसपर चढ़ाई कर उसे हराया । वत्सराज प्रकटतः अवन्ति को अपने अधिकार में लेना चाहता था, और चूँ कि धर्मपाल ने श्रवन्ति को कन्नौज साम्राज्य में रखने का यत्न किया, इसलिए वत्सराज उससे लड़ा । दूसरी तरफ राष्ट्रक्ट राजा भ्रव धारावर्ष भी ऋवन्ति पर दाँत लगाये हुए था । प्रतिहार श्रोर राष्ट्रकूट राजाश्रों का लाट (स्र्रत-भरुच प्रदेश ) के लिए भी भगड़ा था। ध्रुव ने वत्सराज की हराया, फिर धर्मपाल पर भी चढ़ाई की श्रीर गंगा-जमना-दोश्राव के भीतर भागते हुए गौड राजा का छत्र छीन लिया। इन युद्धों से श्रुव का अधिकार दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़) और लाट पर सुनिश्चित हो गया। दक्खिन तरफ उसने काश्ची को भी जीता था।

वत्सराज प्रतिहार का बेटा नागभट २य राजस्थान को ख्यातों में नाहड़देव नाम से प्रसिद्ध है। ध्रुव के दो बेटों---स्तम्भ त्रीर गोविन्द— में घरेलू युद्ध हुत्रा । उससे त्रपने दाहिने पहलू से निश्चिन्त हो नाहड़देव ने चक्रायुध श्रीर धर्मपाल दोनों को हराया श्रीर कन्नीज राजधानी पर ऋधिकार कर लिया । पर घरेलू युद्ध में जीतने ऋौर ऋपने राज्य में स्थापित होने के बाद गोविन्द प्रभूतवर्प ने उत्तर भारत पर चढाई की, श्रीर नाहड्देव की हार दी। धर्मपाल और चक्रायुध को भी उसके आगे भुकता पड़ा। गोविन्द ने दक्षिण कोशल के उत्तर तरफ जवलपुर प्रदेश श्रीर मालवे ( श्रवन्ति ) पर भी श्रधिकार कर लिया । पूरव श्रीर दक्क्विन तरफ उसका राज्य उड़ीसा को लेते हुए रामेक्वरम् तक था। यों समृचा दक्खिन भारत श्रीर मध्य मेखला का बहुत सा ऋंश उसके ऋधीन था, ऋौर वह त्रपने समय में भारत का मुख्य राजा था। उसने ७९४<sup>.</sup>

### से ८१५ ई० तक राज्य किया।

यशोवर्मा के लिलतादित्य से हारने के बाद पूरव, पिन्छम और दिक्खन के राज्यों के बोच जो तिकोना संवर्ष शुरू हुआ, उसका यों ६० वरम में यह परिणाम निकला कि दिक्खन भारत में मजबूत साम्राज्य उठ खड़ा हुआ, जिसके सामने कन्नोज का दुर्वल साम्राज्य था जिसे बाँएँ और दाहिने पहलुओं पर प्रवल प्रतिहार और पाल राज्य थामे रहते।

जयापीड अपने प्रशासन ( लग० ७७६ -८०७ ई० ) के पिछले अंश में "दादा वाले मार्ग को छोड़ कर पिता वाले रास्ते पर चल पड़ा", अर्थात् प्रजापीडक बन गया। उसने अपने 'कायस्थों' ( छोटे राज्याधिकारियों ) के कहने में आ कर प्रजा पर अनेक नये कर आदि लगा कर उसे परेशान किया। "कश्मीर के राजाओं का कायस्थों ( राजकीय भृत्यों ) के कहने में लग कर" प्रजा को पीडित करना "तब से आरम्भ हुआ।"

# ६. देवपाल, अमोघवर्ष, मिहिर भोज

गौंड राजा धर्मपाल का विवाह राष्ट्रक्रूट परबल की बेटी रएखादेवी से हुआ था। उनका पुत्र देवपाल भी अपने दादा और पिता की तरह योग्य हुआ। उसने प्राग्ज्योतिप और उत्कल (उत्तरपूर्वी उड़ीसा) को जीत कर समृचे पूर्वी मएडल को एक राज्य बना लिया।

सुवर्णद्वीप (सुमात्रा-जावा) के शैलेन्द्रवंशी राजा बालपुत्रदेववर्मा के कहने से देवपाल ने नालन्दा में एक श्रीर विहार बनवाया। सुर्वणद्वीप की राजधानी श्रीविजय थी। सुवर्णद्वीप श्रीर मगध-गौड के राज्यों में उस समय धनिष्ठ सम्पर्क था। श्रफ्तगान विद्वान् वीरदेव की तब समृचे भारत श्रीर सुवर्णद्वीप श्रादि राज्यों में भी बड़ी ख्याति थी। वीरदेव नगरहार (=श्राधुनिक निंग्रहार=पेशावर श्रीर काबुल के बीच जलालाबाद के चीगिर्द प्रदेश) का रहने वाला था। उसके पिता का नाम इन्द्रगुप्त श्रीर माँ का नाम रज्जेका था। नगरहार में वेदों की शिक्षा पाने के बाद वीरदेव ने पेशावर के किनष्क महाविहार में आ कर बीद्ध प्रन्थों की शिक्षा पाई थी। वह बुद्धगया की यात्रा करने आया और वहाँ से अपने 'सहदेशी' (अर्थात् अफगान) भिक्षुओं और विद्यार्थियों से मिलने नालन्दा आया। राजा देवपाल ने वहाँ उपस्थित हो कर उससे प्रार्थना की कि आप यहीं रह कर ''नालन्दा का परिपालन'' करें अर्थात् प्रधान अध्यापक का कार्य करें। वीरदेव राजा की प्रार्थना मान वहीं रह गया।

दिक्खन भारत में गोविन्द प्रभृतवर्ष के २१ बरस के प्रशासन के बाद उसके बेटे शर्व अमोघवर्ष ने ६३ बरस (८१५-८७७ ई०) और फिर शर्व के बेटे कृष्ण अकालवर्ष ने ३४ बरस (८७७-९११ ई०) राज्य किया। ११७ वर्षों के उन तीन प्रशासनों में साम्राज्य की सीमाएँ प्रायः वही रहीं, लगातार सुशासन चलता रहा और समृद्धि और शान्ति बनी रही। अमोघवर्ष ने मान्यखेट (= गुलबरगा ज़िले में आधुनिक मालखेड) नगरी को अपनी राजधानी

बनाया । देवपाल को उत्कल जीतने के लिए श्रमीघवर्ष से विन्ध्य में भिडना पडा था ।

भिन्नमाल के नाहड़देव का पोता मिहिर भोज हुआ। ८३६ ई० में राजगदी पाने पर उसने भारत के नक्शे की एकाएक पलट दिया । उसने कन्नौज पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया और भिन्नमाल के बजाय श्रपनी राजधानी बना लिया । ऋमोघवर्ष ऋार देवपाल दोनों यह देखते रह गये और उसे रोक न सके।

हिमालय के जो प्रदेश ललितादित्य ने कन्नाज साम्राज्य से छीन लिये थे उन्हें वापिस लेते हुए मिहिर भोज ने ठेठ कश्मीर से अपनी सीमा लगा दी । तभी कश्मीर का कर्कोट राजवंश समाप्त हो कर उत्पत्त वंश स्थापित हुआ (८५५ ई०)। कश्मीर और गन्धार के पहाड़ों से मुलतान-सिन्ध की सीमा तक श्रौर वहाँ से समूचे राजस्थान कच्छ ऋौर सुराष्ट्र को भीतर लेते हुए पच्छिमी समुद्र तक नये कन्नोज साम्राज्य की पच्छिमी सीमा रही।

पूरव तरफ मिहिर भोज ने देवपाल की मृत्य के बाद उसके बेटे नारायणपाल से मगध मिथिला और पुएड्वर्धन ( पुर्णिया + उत्तरी बंगाल ) छीन लिये । पालों का राज्य

# तक केवल राह देश (दिक्लनपश्चिमी बंगाल) श्रीर दिक्लनी बंगाल में रह गया। पूरव की तरफ जीते हुए



नक्शा-- ६

रम देश के दार पर बिहिर भीज ने अपने नाम में भीजपर

बसाया, जो खब भी शाहाबाद ( आरा ) ज़िले में एक गाँव रूप में विद्यमान हैं । बनारस से आरा और गोरखपुर से मोतिहारी तक विहार के समृचे पिंछमी अंचल की बोली उसी मोजपुर के नाम से मोजपुरी कहलाती हैं ।

मिहिर भोज के ५५ बरस ऋौर उसके बेटे महेन्द्रपाल के १७ वरस के प्रशासन में कन्नीज साम्राज्य का प्रताप फिर पहले की तरह बना रहा। ये राजा चाहते त्रीर यत्न करते तो मुलतान-सिन्ध को भी जीत सकते थे, जहाँ अब खिलाफ़त के क्षीण हो जाने पर छोटे मोटे ऋरव ऋौर स्थानीय सरदार राज करते थे। पर जब कभी कन्नीज की सेना मुलतान की तरफ बढी, वहाँ के म्रस्लिम शासकों ने धमकी दी कि आगे बढ़ोगे तो हम सूर्य-मन्दिर को तोड देंगे, श्रीर उस धमकी से कन्नीज की सेना लौट गई! इसके श्रतिरिक्त कन्नीज के प्रतिहार सम्राटों के डर से सिंध के शासकों ने त्रव दक्खिन के राष्ट्रकूट सम्राटों से मैत्री कर ली। मिहिर मोज श्रीर महेन्द्रपाल श्रमोधवर्षे श्रीर त्र्यकालवर्ष के समकालिक थे । यों इस श्रताब्दी में हर्प शीलादित्य श्रीर सत्याश्रय पुलिकेशी के ज़माने की तरह उत्तर श्रीर दक्खिन भारत में दो साम्राज्य बने रहे।

मिहिर भोज से मार खा कर जैसे कश्मीर का कर्कोट वंश मिट गया, वैसे ही राष्ट्रकूट सम्राटों से बार बार पिट कर काश्ची का पुराना पछत्र वंश अब समाप्त हुआ। चोळ सरदार आदित्य ने पछत्र राजा अपराजित को पराजित कर अपना स्वतंत्र राज्य खड़ा किया (लग० ८८० ई०)। आदित्य के बेटे परान्तक ने समूचे तिमळ देश को उसके अन्तर्गत करके वहाँ बड़ा व्यवस्थित शासन चलाया।

खलीफों का साम्राज्य, जो ब्राठवीं शवाब्दी में स्पंत से मध्य एशिया तक फैल गया था, मिहिर भोज ब्रौर अमोधवर्ष के ज़माने में डुकड़े डुकड़े हो गया। खिलाफत ब्रोटी सी रियासत रूप में राजधानी बगदाद के चौगिर्द रह गई। बाकी साम्राज्य के स्थान पर अनेक ब्रोटे राज्य उठे, जो अरब सरदारों या मुसलमान बने हुए ईरानियों के थे। उनमें से एक खुरासान (उत्तरपूर्वी ईरान, मशहद के चौमिर्द प्रदेश) अगेर बुखारा के श्रमीरों का था।

काबुल के राजाओं की श्रव से श्रवों के बजाय इस राज्य से मुठभेड़ रहने लगी। ८७० ई० में बुखारा के एक सेनापति याकूब-ए-लैस ने काबुल का मढ़ है लिया। काबुल नगर श्रीर उसके प्रदेश पर वह अधिकार न कर सका, तो भी काबुल का राजा अपनी राजधानी वहाँ से हटा कर सिन्ध नदी के दाहिने तट पर उदभाएडपुर ले श्राया। उदभाएडपुर श्रव उन्द या श्रोहिन्द कहलाता है। सिन्ध नदी का पुराना घाट वहीं था, श्रीर वह श्राजकल के घाट श्रटक से १६ मील उत्तर है।

त्रोहिन्द में कुछ ही बरस बाद ब्राह्मण मन्त्री लिछिय ने राज्य हथिया कर अपना राजवंश चलाया। लिछिय श्रीर उसके वंशज काबुल के पुराने राजाओं की तरह शाहि कहलाये।

कश्मीर की प्रजा लगभग ८०० ई० से लगातार कु-शासन से पीडित रही थी। उत्पत्त वंश के पहले राजा अवन्तिवर्मा के अत्यन्त न्यायपूर्ण और दृढ सुशासन (८५५-८८३ ई०) में उसे शान्ति और समृद्धि देखने को मिली!

अवन्तिवर्मा का राज्य ठेठ कश्मीर द्न तक परिामत था। उसके बेटे शंकरवर्मा ने अपने प्रशासन (८८३-९०२ ई०) में कश्मीर के दक्खिन की तराई दार्वाभिसार (जम्मू, मिम्भर, राजीरी, पुंच) को जीता, जम्मू के दिक्खन स्यालकोट प्रदेश को लिया, श्रवनी पूर्वी सीमा पर मिहिर भोज से श्रीर पिन्छम तरफ लिछिय शाहि से टक्कर ली। युद्धों का खर्चा निकालने के लिए उसने श्रवने राज्य के श्रनेक मन्दिरों की जायदादें ज़न्त कीं। युद्ध में रसद पहुँचाने की खातिर उसने प्रजा से भार ढोने की बेगार लेने की प्रथा भी चलाई।

कश्मीर के पिच्छम लगा हुआ, वितस्ता (जेहलम)
श्रीर सिन्ध निर्देशों के बीच का, पहाड़ी प्रदेश उरशा कहलाता था। वह अब रश या हज़ारा कहलाता है। शंकरवर्मा ने उरशा पर चढ़ाई की। उसी में उसकी मृत्यु हुई।
उसकी रानी सुगन्धा ने सेना को कश्मीर वापिस पहुँचाया
श्रीर सीमा पर पहुँचने तक राजा की मृत्यु की बात जिपाये
रक्खी। अपने बालक बेटे को राजा बना कर सुगन्धा उसके
नाम पर कुछ वर्ष शासन चलाती रही।

# ७. सुय्य अन्नपति

श्रीनगर (कश्मीर) के रथमार्ग पर सुप्या नाम की मंगिन भाड़ लगा रही थी कि उसे मिट्टी का एक कोरा दकन-दार मटका दिखाई दिया। उसने दकन उठाया तो देखती है कि उसके मीतर कमल की पँखुड़ियों सी आँखों वाला बचा अपने हाथ की अंगुलियाँ चूसता लेटा पड़ा है! वह सोचने लगी—किस अभागिन माँ ने इस सुन्दर को यहाँ बोड़ दिया है! सोचते सोचते स्नेह से उसके स्तनों में द्ध उमड़ आया। बच्चे को ले जा कर उसने पाला पोसा। उस बच्चे का नाम सुप्य हुआ।

सुर्य खूब बुद्धिमान् निकला । उसने श्रच्छी शिक्षा पा ली श्रीर बड़ा होने पर किसी गृहस्थ के यहाँ बचों का श्रध्यापक लग गया । श्रपनी विश्वद (स्पष्टदर्शिनी) प्रज्ञा के लिए उसकी प्रसिद्धि हो गई। शिक्षित लोग गोष्टियों में उसके चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। उनकी बातचीत में कब्मीर के जलप्रावनों से होने वाले कष्ट की चर्चा प्रायः आती। सुरुष तब कहता—में इसका उपाय जानता हूँ, पर मेरे हाथ में साधन नहीं हैं सो क्या करूँ।

वह उत्पल वंश के पहले राजा अवन्तिवर्मा का युग था। अवन्तिवर्मा अपनी प्रजा के हालचाल का पूरा पता रखता और गुणियों की तलाश में रहता था। उसने अपने चारों से सुरुप की बात सुनी और उसे अपने पास बुलवाया। सुरुप ने राजा के सामने भी बिना भिभक के कहा—में बाढ़ों का उपाय जानता हूँ, पर मेरे हाथ में साधन नहीं हैं, क्या करूँ। राजा के दरबारियों ने कहा यह भकी हैं, पर राजा ने उसे परीक्षण के लिए जितने धन की आवश्यकता हो देने का निश्चय किया।

कश्मीर प्रदेश हिमालय की गोद में यसा है। हिमालय की बड़ी धार उसका ढासना है। उस धार का पिन्छमी सिरा नंगा पर्वत है जहाँ से वह दिक्खनपूरव दिशा में आड़ी चली गई है। उसकी दूसरी बड़ी चोटी नुनुकुन से प्रायः ४० मील पहले उसमें बड़ा उतार है। वह ज़ोजीला अर्थात्

X

### ज़ोजी घाटा है।

जोजीला के पास से हिमालय की बड़ी धार ने अपनी एक बाँहीं पिच्छम तरफ और एक दिखन तरफ बढ़ा दी है। पिच्छम वाली बाँही अब हरमुक कहलाती है; उसका पुराना नाम हरमुक्ट है। हरमुक शृङ्खला और बड़ी हिमालय शृङ्खला के बीच कृष्णगंगा नदी प्रव से पिच्छम बहती है। हरमुक के पिच्छमी छोर से एक शृङ्खला दिखन और फिर प्रव-पिच्छम फैली हुई है। वह काजनाग पर्वत है। कृष्णगंगा भी हरमुक के पिच्छमी छोर से दिखन-पिच्छम शृम कर काजनाग को अपने बायें रखते चली आई है।

जोजीला के पास से जो शृह्वला दिक्खन गई है उसके आरम्भ में अमरनाथ तीर्थ हैं। इसलिए हम उसे अमरनाथ पर्यंत कहते हैं। वह वितस्ता या जेहलम और चनाव के बीच पनडाल का काम करता है। अमरनाथ पर्यंत अपने दिक्खनी छोर से ज़रा पिच्छम घृम कर डल गया है। उसके आगे उस जैसा एक और पर्यंत पहले पिच्छम किर उत्तर और पिच्छम जाता हुआ काजनाग के पास तक जा निकलता है। इस पर्यंत का पुराना नाम पंचालधारा



क्रमीर और उसके पड़ोस के प्राचीन देश

नक्शा--१०

है। श्रव करमीरी इसे पीर-पंचाल श्रीर पंजाबी पीर-पंजाल कहते हैं।

हरमुक, श्रमरनाथ, पीर-पंचाल श्रीर काजनाग पर्वत लघ हिमालय शृह्वला के हैं । इनके बीच विरा हुआ ८४ मील लम्बा २५ मील चौड़ा और ममुद्र सतह से पाँच हजार फ़ुट ऊँचा मैदान वह ठेठ कश्मीर है जिसके विषय में फारसी कवि ने कहा है-

श्रगर फ़िरदौस वर रूए जमीन श्रस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त! —यदि पृथ्वी की सतद पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है! वह पृथ्वी का स्वर्ग वितस्ता नदी की दन है।

वितस्ता इस मैदान के दक्खिनपूरवी छोर से अर्थात त्र्यमरनाथ शृह्वता के किनारे से निकल कर प्रायः ६० मील उत्तरपच्छिम बहती हुई महापद्म सरोवर में मिलती हैं। महापद्म को अब बोलुर कहते हैं। फिर उसमें से निकल कर कुछ दूर दक्खिनपच्छिम बहने के बाद वह पीर-पंचाल और काजनाग की ढाँगों से घिर जाती है। वे दोनों पर्वत जहाँ उसे घेरते हैं वह कश्मीर दृन का एक किनारा और पिन्छम से उसमें घुसने का द्वार है। वहीं वराहमूल (बारामूला) की बस्ती है। बोलुर के ५४ मील ऊपर से वारामूला के तीन मील नीचे तक वितस्ता में नावें चलती हैं। उसके आगे उसकी दृन तंग हो कर खोह बन गई हैं और उसकी धारा में जगह जगह भदभदें (प्रपात) हैं। बराहमूल के तीन मील पिन्छम जिस तंग दरें में से वितस्ता गुज़री हैं उसे यक्षदर कहते थे।

वहाँ से वह कुछ दूर दिक्खनपिच्छम फिर उत्तरपिच्छम वह कर कृष्णगंगा से मिलती है। उनके संगम का स्थान दोमेल कहलाता है भार भव वहाँ मुज़फ्फराबाद की बस्ती है। कृष्णगंगा से मेल होने के बाद वितस्ता एकाएक बड़ा तीखा कोण बना कर दिक्खन घृमती और प्रायः साँ मील दिक्खन चली जाती है। उसका वह दिक्खनी प्रवाह कड़मीर और अभिसार को उरशा और गन्धार से भ्रलग करता है।

कश्मीर के चारों तरफ के पहाड़ों का पानी अनेक छोटी धाराएँ वितस्ता में लाती हैं। उनमें विशिष्ट महत्त्व

<sup>†</sup> पत्थरों या चट्टानों की ककावट से या सतह के एकाएक गिरने से नदी का पानी जहाँ भद्भद करके गिरता है उसे मालवे में भद्भदा कहते हैं।

की ज़ोजीला के पास से निकलने वाली सिन्ध नाम की नदी है जो वहाँ से पिन्छम वहती हुई श्रीनगर के ने मील नीचे वितस्ता में मिलती है। इस छोटी सिन्धु का नाम उत्तरगंगा भी था।

वितस्ता के बहाब से ख्चित है कि कश्मीर द्न का टाल दिक्खनपूरव से उत्तरपच्छिम है। पर वह टाल बहुत हलका है, इससे वितस्ता की धारा का वेग कश्मीर में बहुत मन्द है और इसी से उसमें एक छोर से दूगरे छोर तक नावें चलती हैं। इसी कारण जब कभी पहाड़ों से पानी कुछ अधिक छा जाय, कश्मीर में बाढ़ छा जाती छोर उसके बहुत से खेत और गाँव हुव जाते या दलदल बन जाते।

पुराने समय से कश्मीर दृन के दो विभाग किये जाते रहे हैं। श्रीनगर के ऊपर अर्थात् दिक्खनपृश्व वाला अंश मडवराज्य और श्रीनगर के नीचे अर्थात् उत्तरपच्छिम वाला अंश क्रमराज्य कहलाता था। उन दोनों नामों के विसे हुए रूप मराज़ और कमराज़ अब भी उन जिलों के नाम हैं।

हाँ तो सुय्य को राजा अवन्तिवर्मा ने अपने कोश

से यथेण्ट धन लेने को कह दिया तो वह दीनारों के भरे हुए बहुत से गगरे ले कर तुरत नाव पर चढ़ मडवराज्य गया। वहाँ नन्दक गाँव में जो गहरे पानी में इबा था एक गगरा फेंक कर जल्दी से लीट आया। राजा के दर-वारियों ने कहा यह सचमुच भक्की है, पर राजा ने उसके कार्य को अन्त तक देखना तय किया।

सुर्य श्रीनगर वापिस या नाव से सीधा क्रमराज्य चला गया। यक्षदर पहुँच कर उमने खंजलियाँ भर भर कर दीनार पानी में उलीच डाले। यक्षदर का नाम तब से दीनार-गल अर्थात् दीनारों वाली गली या दर्रा हो गया। 'दीनारगल' धिस कर 'दाँरगुल' बना जो श्रव तक उसका नाम है। वहाँ दोनों तरफ के पहाड़ों से खड़क कर आई हुई शिलाओं से वितस्ता का पानी रुक कर सब तरफ फैला हुआ था। दुर्भिक्ष के मारे हुए ग्रामीणों ने दीनार हुँ देने हुए उन शिलाओं को निकाल फेंका। वितस्ता तब वहाँ म्युल कर बहने लगी। दो तीन दिन में सुर्य ने आस-पास फैले हुए पानी को युक्ति से खींच कर निकाल दिया।

<sup>†</sup> दीनार सोने का सिक्का था।

तव उसने मजद्रों के दल से वितस्ता के बीचोंबीच पत्थर का 'सेतुबन्ध' ( नदी के त्र्यारपार बाँध ) बनवाया । नदी तब उतरी हुई थी। उसका कुल पानी उस सेतुबन्ध से सुरुष ने सप्ताह भर रोके रक्खा। इस बीच उसने सेतु के नीचे वाले नदी के पाट को साफ करवाया और छड़क कर श्राने वाले पत्थरों को रोकने के लिए दोनों तरफ बाँध वनवा दिये । सप्ताह बाद उसने वह सेतुबन्ध उखाड़ दिया । "वितस्ता का रुका पानी वह जाने के बाद जगह जगह पानो से छुटी की चड़ से सनी काली काली भृमि निकल श्राई-उस कीचड़ के बीच महालियाँ फड़फड़ाती थीं।" यक्षदर पर नदी का रास्ता साफ हो जाने से सारे कश्मीर में पानी की सतह उतर गई और बाट का बहुत सा पानी निकल गया।

इसके बाद सुरुप ने यह देखना शुरू किया कि बाढ़ के समय कहाँ कहाँ से नदी का पानी छुटता है। उसने वहाँ वहाँ नदी का पाट गहरा और किनारे पक्के करवाये।

इस प्रसंग में सुरुष ने अनेक छोटी निद्यों के रास्ते भी बदले और सुधारे, पर सब से अद्भूत कार्य यह किया

कि वितस्ता त्र्योर सिन्धु का संगम जहाँ होता था वहाँ से उसे हटा कर दो मील उत्तरपच्डिम कर दिया। वितस्ता जहाँ महापद्म में मिलती थी, बाद के समय नदी श्रीर मरोवर दोनों का पानी उसके पास दर तक फैल जाने से वहत सी ज़र्मान पर दलदल बनी रहती थी। सुरुष ने देखा कि वितस्ता को सब से सीधे रास्ते से महापत्र में उस जगह जा कर गिरना चाहिए जहाँ महापद्म की गहराई अधिकतम है और किनारे ऊँचे हैं, अर्थात जहाँ बाढ़ों का फार्नेत पानी त्रासानी से समा सकता है। इसके लिए वितस्ता त्र्योर सिन्धु का संगम बदलना भी त्र्यावश्यक था। सुरुष ने वे दोनों काम कर दिये। इसके श्रातिरिक्त महापदा के ऊपर सात योजन ( ४२ मील ) तक वितस्ता के रास्ते को बाँध कर उसने महापद्म को भी नियंत्रित कर दिया। यों उस सरोवर से वितस्ता जहाँ से निकलती थी वहाँ से उसका निकलना भी तेज़ी से होने लगा । महापद्म के द्विखन जिस ज़मीन पर वितस्ता की बाढ द्विखन से फेला करती थी वह खेती के लिए निकल आई।

सुरुय के तीन सौ बरस पीछे कश्मीर के इतिहास-लेखक कल्हण ने लिखा कि नदियों के प्रराने पाटों के िकनारों के पेड़ों पर नाव बाँधने की रिस्सियों के चिह्नों से अब भी पता चलता है कि यहाँ कोई नदी थी। हमारे ज़माने तक पेड़ों पर के वे चिह्न तो नहीं वचे, पर वितम्ता और मिन्धु के पुराने संगम के चिह्न विद्यमान हैं। और मुख्य ने उन दोनों निद्यों का जहाँ मिलना नियत किया था वे अब भी वहीं मिलती हैं।

नन्दक गाँव में सुरुष ने दीनारों से भरा जो गगरा अथाह जल में छोड़ा था, वह उस गाँव के पानी से निकल आने पर स्रुखे पर पाया गया।

यों जो बहुत सी नई ज़मीनें निकल आई, उनपर बाढ़ों का पानी रोकने को चारों तरफ पाळें बना कर मुख्य ने नये गाँव बसाये। उन गाँवों के चारों तरफ पाळें होने से उनकी शकल कुएडलों की सी लगती थी, इसलिए वे कुंडल कहलाये। कश्मीर में ऐसे बहुत से गाँव अब भी हैं जिनके नामों का अन्त 'कुएडल' से होता है।

इसके बाद कश्मीर के गाँवों से नमूने की मिडियाँ मँगा कर उन्हें सींच कर सुय्य ने यह जाँच की कि कान सी मिडी कितनी अविध में सुखती है। उसके अनुसार उसने यह नियत किया कि किस गाँव को कितना

#### पानी मिलना च।हिए।

मुय्य के मुधारों से कश्मीर में अनाज की उपज इतनी बढ़ गई कि उसके सामने ही अनाज का दाम पहले से ुँ रह गया। जनता ने मुय्य को अन्नपति की उपाधि दी।

वितस्ता महापद्म सरोवर से जहाँ से निकलती है, वहाँ मुख्य ने मुख्यपुर वसाया। वह वस्ती खब भी सोपुर कह-जाती खोर हमें उसकी याद दिलाती है।

## मुझ, महमृद, राजेन्द्र, भोज

कन्नोज राज्य में महेन्द्रपाल का उत्तराधिकारी उसकी वेटा महीपाल हुआ और महाराष्ट्र में कृष्ण अकालवर्ष का उत्तराधिकारी उसका वेटा इन्द्र नित्यवर्ष। न जाने किय बात पर मध्यदेश और महाराष्ट्र के सम्राट ९१६ ई० में फिर भिड़े। इन्द्र नित्यवर्ष राजधानी कन्नोज तक पहुँच गया और उसे उजाड़ा। उसके एक सामन्त ने प्रयाग तक महीपाल का पीछा किया। यों ८३६ ई० से कन्नोज साम्राज्य के जिस गौरव-युग का आरम्भ हुआ था, वह अस्ती बरस बाद समाप्त हो गया। ९१६ ई० से उसकी घटती कला आरम्भ हुई और उसके दूर के प्रदेशों में अनेक राज्य स्वतंत्र हो उठे।

जमना के दक्क्लिन से निदर्भ और दक्षिण कोशल

तक पुराना चेदि देश था जिसे अब हम बुन्देलखंड कहते हैं। उसमें इस समय दो राज्य उठ खड़े हुए। दिक्खन वाला जिसकी राजधानी त्रिपुरी (जबलपुर के पास ) थी, चेदि ही कहलाता रहा। उत्तर वाले का नाम इस युग में जेजाक-मुक्ति या जमाती रहा। उसकी राजधानी पहले महोबा (हमीरपुर ज़िले में), फिर खजुराहो रही। चेदि का राज-वंश कलचुरि और जमीती का चन्देल कहलाता।

इनके पच्छिम अवन्ति में जो अब मालव लोगों के वहाँ तक फैल जाने से मालवा भी कहलाने लगा, परमार राजवंश स्थापित हुआ। उसकी राजधानी धारा (= आधुनिक धार) थी। गुजरात में मूलराज सोलंकी ने अणहिलवाड़ा को राजधानी बना कर अपना राजवंश स्थापित किया। दिक्खनी राजस्थान का पूरवी और पच्छिमी अंश प्रायः इन दोनों राज्यों के अधीन रहता। उत्तरी राजस्थान में, शाकम्भरी (साँमर) राजधानी में, चाहमान या चौहान राजवंश खड़ा हुआ।

विहार-वंगाल में पाल-वंशी राजा ने अपने पुरखों के राज्य पर फिर अधिकार कर लिया। ओहिन्द के राजाओं ने पंजाब के बड़े भाग को भी अपने राज्य में ले लिया।

इन सब राज्यों के बीच कन्नोज का साम्राज्य भी पहले से छोटी परिधि में बना रहा।

मालवे के पहले स्वतन्त्र राजा सीयक या श्रीहर्ष ने ९७२ ई० में राष्ट्रक्तरों की राजधानी मान्यखेट पर धावा मारा। तब राष्ट्रक्तर राज्य का भी अन्त हुआ, और तैलप चालुक्य ने महाराष्ट्र-कर्णाटक में अपने राजवंश की स्थापना की। इस नये चालुक्य राज्य की राजधानी कल्याणी (हेंद्रावाद राज्य में विदर के लगभग ४५ मील पच्छिम) थी।

भारत के मध्य भाग में जब यह नया राजनीतिक नक्या बन रहा था, तभी उत्तरपिन्छमी सीमा पर भी बड़ा परिवर्त्तन हो रहा था। भूतपूर्व खिलाफत के क्षेत्र में जो अरव और ईरानी सल्तनतें खड़ी हुई थीं, उनमें लगभग ९.५० ई० से तुर्क सरदार मुख्य होने लगे। यों कहना चाहिए कि ६५० ई० के लगभग तुकों को चीनियों ने जो मध्य एशिया से उखाड़ा था उसके तीन शताब्दी बाद तुर्क अब फिर उठे।

अफगानिस्तान के ठीक मध्य भाग में जहाँ काबुल, हेलमन्द और वंक्षु निदयों के बीच पनडाल है, वहाँ वामियाँ प्रदेश है । बुखारा-खुरासान की सल्तनत ने इस समय वामियाँ को ले कर उसके दक्खिनपूरव बढ़ते हुए गजनी को भी जीत लिया। काबुल दुन का हिन्दू राज्य यों उत्तर पच्छिम श्रीर दक्षियन तीन तरफ से घर गया। गजनी का वह नया जीना प्रदेश बुखारा सल्तनत के हाजीव ऋर्थात प्रतिहार श्रलप-तगीन नामक तुर्क को जागीर रूप में मिला। श्रलप-तर्गान का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुबुक-तगीन हुआ। कहते हैं जिस अन्तिम साप्तानी राजा यज़्द्गुर्द से अरबों ने ईरान का राज्य लिया था, उसकी एक लड़की किसी तुक<sup>े</sup> मरदार को व्याही थी, और सुबुक उसी का वंशज था। इस युग के तुर्कों में इस प्रकार ईरानियों, शकों, ऋषिकों, तमारों आदि का खन मिल चुका था, और इस कारण वे रंग-रूप में पुराने हुएों जैसे नहीं रहे थे।

सुबुक-तगीन गज़नी के उत्तर और पूरव कई गढ़ है कर अपना राज्य बढ़ाने लगा। वे गढ़ काबुल-ओहिन्द के शाहि जयपाल के थे। जयपाल ने जवाब में गज़नी प्रदेश पर चढ़ाई की। कई दिन कड़ी लड़ाई चलती रही। जयपाल की सेना वहाँ एक पहाड़ी सोते का पानी पीती थी। सुबुक के तुकों ने जीतने का उपाय न देख उस सोते में शराब मुंज की मृत्यु के समय भोज निरा बच्चा था, इसलिए सिन्धुराज गद्दो पर बैठा। सिन्धुराज का भो गुजरात के चालुक्य राजा से युद्ध चला, जिसके अन्त में वह मारा गया (लग० १००९ ई०)। तब भोज धारा की गद्दी पर बैठा। परमारों चालुक्यों का वह इन्द्र इसके बाद भो अस्थिवैर बन कर चलता रहा।

महाराष्ट्र-कर्णाटक के चालुक्यों का जहाँ उत्तर तरफ धारा के परमारों से मुकाबला था, वहाँ दिक्खन तरफ चोळ राज्य से सामना था। परान्तक चोळ का वंशज राजराज चोळ मुबुक-तगीन मुझ श्रीर सिन्धुराज का समकालिक था। उसने केरल के समुद्री बेड़े को हरा कर पाएडच श्रीर केरल राज्यों को पूरी तरह वश में किया श्रीर श्रान्त्र श्रीर करले पर भी श्रिधिपत्य जमाया। तब कर्णाटक पर चढ़ाई कर तैलप के बेटे सत्याश्रय चालुक्य को चार वरस के युद्ध

भाई मुंज के हाथ मौंप गया श्रीर मुंज ने राज्य-लोभ से श्रपने उम भतीजे को मारना चाहा, इत्यादि। इस बात को पीछे श्रन्य लेखकों ने भी उद्धृत किया। समकालिक प्रन्थों श्रीर परमार वंश के लेखों से सिद्ध हुश्रा है कि यह बात तथ्य से ठीक उलटी है।

के बाद पूरी तरह हराया। राजराज ने सिंहल को भी जोता तथा लकदिव और मालदिव को अपने राज्य में मिला लिया। उसकी राजधानी तांजोर थी।

सुबुक-तगीन की जागीर ९९७ ई० में उसके बेटे महमूद को मिली। तभी बुखारा-खुरासान का राज्य भी टूट गया और उसका पच्छिमी श्रंश—श्रथीत बंधु नदी श्रीर कास्पी सागर के बीच का प्रदेश, खुरासान और गज़नी—महमूद को मिला।

अपने नये राज्य पर अधिकार जमाते हुए महमृद सीस्तान को काबू करने में लगा था जब उसे खबर मिली कि जयपाल फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है। महमृद जयपाल को अवसर दिये विना एकाएक पेशावर पर जा टूटा (१००१ ई०)। जयपाल अपने बेटे आनन्दपाल और अनेक सरदारों सहित पकड़ा गया। पेशावर और ओहिन्द अर्थात् सिन्ध नदी तक का सारा प्रदेश महमृद के हाथ लगा। आनन्दपाल को ओल रख उसने जयपाल को जाने दिया, पर जयपाल को अपनी हारों से इतनी ग्लानि हुई कि वह आग में कूद कर जल मरा। उस युग के भारत में इस प्रकार पानी या आग में कूद कर शरीर त्याग देने

#### की प्रथा काफ़ी चलती थी।

जयपाल के जीवन त्याग देने पर महमूद ने आनन्द-पाल को झोड़ दिया। आनन्दपाल ने नमक की पहाड़ियों में भेरा नगरी को अपनी राजधानी बनाया।

भोहिन्द राज्य के दक्शिन तरफ भाजकल के डेग-गाजीखाँ ज़िले भीर उसके पृग्व प्रदेश में भाटियों का राज्य था । पंजाब की पाँचों नदियों का पानी जहाँ सतलज में ह्या चुकता है, वहाँ से सिन्ध में मिलने तक वह पंजनद कहलाती है। उसके पड़ोस में उच्च नामक नगरी भाटी राज्य की राजधानी थी। शाहि राज्य से काबुल-पेशावर-श्रीहिन्द प्रदेश छिन जाने पर सिन्ध नदी के पच्छिम तरफ यदि कोई हिन्दू इलाका बचा था तो वह उच्च के भाटी राज्य का ही था। महमृद ने उसपर चढ़ाई की। गढ़ के बाहर तीन दिन की गहरी लड़ाई के बाद राजा विजयगय मारा गया। पर लौटते समय महमूद की सेना चुरी तग्ह सताई गई श्रीर स्वयं महमूद की "कीमती जान" भी मुश्किल से बची।

भाटी राज्य से लगा हुआ मुलतान-सिन्ध का राज्य था जिसके शासक मसलमान थे। महमद ने उसपर चढाई करने की आनन्दपाल के राज्य में से लाँघना चाहा। आनन्दपाल के अनुमति न देने पर वह उसके राज्य में घुस उसे उजाड़ने लगा। कई ग्रुठमेड़ों में हारने के बाद आनन्दपाल कश्मीर भाग गया। ग्रुलतान का शासक भी यह समाचार पा कर भाग गया और महमृद ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया।

श्रानन्द्रपाल ने फिर कन्नीज जभौती श्रादि राज्यों से सहायता मँगा कर युद्ध की तैयारी की । महमूद भी बड़ी सेना के साथ फिर आया। अटक के पास बब के मैदान में दोनों सेनाएँ ४० दिन त्रामने-सामने एक-दसरे की ताक में पड़ी रहीं। अनत में उस प्रदेश के बीर गम्खडों ने जो त्रानन्द्रपाल की सेना में थे, तुर्की पर इमले शुरू किये। महमूद की सेना के पैर उखड़ गये और वह पीछे हटने की सीचने लगा। तभी आनन्दपाल का हाथी निगड़ कर भागा और उसकी सेना उसे राजा के हारने का संकेत समफ भाग खड़ी हुई! इस हार से हिन्दू राज्यों की कमर ट्रट गई। शाहि राज्य के पूरव लगा हुआ कीर (काँगडा) राज्य था। उसके शासकों को ख्याल भी न था कि उस-पर भी हमला होगा। महमूद बब की जीत के बाद एका- एक उसपर जा ट्रटा श्रीर वहाँ नगरकोट के मन्दिर को ऌटा।

इतनी चोटें लगने के बावजूद भी पंजाब का शाहि राज्य ट्रटा या भुका न था। महमूद की एक श्रीर चढ़ाई में श्रानन्दपाल मारा गया श्रीर उसके बेटे त्रिलोचनपाल ने वार्षिक कर देना स्वीकार किया।

पर इससे भी उसे चार ही बरस शान्ति मिली। १०१४ ई० में महमूद ने फिर चढ़ाई की। श्रटक श्रौर जेहलम के बीच पहाड़ी प्रदेश में तौसी नदी के किनारे लड़ाई हुई। कश्मीर के राजा संग्रामराज ने श्रपने सेनानायक तुङ्ग को त्रिलोचन शाहि की सहायता को भेजा था। महमद न त्रयनी कुछ सेना तौसी के पार मेजी, जिसे तुंग ने मार भगाया । अपनी उस जीत के सिलसिले में तुंग आगे बढ़ने लगा तो त्रिलोचनपाल ने उसे रोका श्रीर बहुत सावधानी से चलने को कहा, क्योंकि शाहियों को अब तक तुर्कों के "इल-युद्ध" का अनुभव हो चुका था। पर तुंग ने उतनी सावधानी न की । वह नदी पार कर गया श्रीर महमूद की बड़ी सेना से हारा। त्रिलोचन कश्मीर भाग गया, महमृद ने पंजाब दखल कर लिया। यों तीन पीढ़ियों के संवर्ष के बाद काबुल-गन्धार का शाहि राज्य मिट गया।

मुलतान-पंजाब ले कर महमूद ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसने थानेसर पर धावा मारा। किर एक लाख सेना के साथ ठेठ हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर मथुरा और कन्नीज को लृटा (१०१८ई०)। कन्नीज का राजा राज्यपाल गंगा पार भाग गया था। महमूद की एक और चढ़ाई होने पर उसने वार्षिक कर देना मान लिया। उसके यों कायरता-प्रवेक भुक जाने पर उसे दएड देने के लिए जभौती के युवराज विद्याधर ने अपने ग्वालियर के मामन्त के साथ उमपर चढ़ाई की और उसे मार डाला। तब महमूद ने एक चढ़ाई जभौती पर भी की।

उत्तर भारत के महमूद के पड़ोसी राज्यों में से एक कश्मीर ही बचा था जिसने उससे मार न खाई थी। १०२१ ई० में महमूद ने उसपर चढ़ाई की। पर कश्मीर की दिक्खनीं सीमा पर के लोहर नामक पहाड़ी गढ़ को बह ले न सका, श्रीर वहाँ से हार कर लौटा।

दो बरस बाद महमूद ने गुजरात के सोलंकी (चालुक्य) राज्य पर चढ़ाई की । मुलतान से तीस हज़ार ऊँटों पर रसद-पानी ले कर दिक्खनपच्छिमी राजस्थान में जालोर को ऌटते हुए वह अणिहलवाड़े की तरफ बढ़ा। राजा भीम सोलंकी कच्छ भाग गया। महमूद तब सुराष्ट्र में घुसा और समुद्र के किनारे सोमनाथ पर पहुँच कर उस नगर और मन्दिर को ऌटा और उसके शिवलिंग को तोड़ डाला। महमूद की सेना जब सोमनाथ की ओर बढ़ी आ रही थी, और गुजरात का राजा कच्छ भाग गया था, तब कहते हैं वहाँ के लोग उसी शिवलिंग से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें पचाओ!

सोमनाथ का वह मन्दिर तब काठ का था और उसे थारा के राजा भोज ने कुछ ही पहले बनवाया था। महमूद को खबर मिली कि मालवे का परमारदेव अर्थात् राजा भोज लाँटते हुए उसका रास्ता काट कर आक्रमण करेगा। इमलिए वह राजस्थान के बजाय कच्छ और सिन्ध के रास्ते लाँटा। सिन्ध नदी के नाविक जाटों ने उसकी सेना को बहुत सताया और रास्ते में बहुत सी लूट छीन ली। उन्हें दण्ड देने के लिए महमूद ने एक और चढ़ाई की, जो भारत पर उसकी अन्तिम चढ़ाई थी। १०२९ ई० में महमूद की मृत्यु हुई।

महमृद के साथियों ने पेशावर में ही दिक्खन भारत

के कर्णाट सैनिकों की ख्याति सुनी थी। राजराज चीळ के बेटे राजेन्द्र की सेना मुख्यतः कर्णाट सैनिकों की ही थी। राजेन्द्र सुवराज रूप में अपने पिता का अनेक युद्धों और कार्यों में हाथ बँटा चुका था। उसके राज-पद पाने (१०१२ ई०) के दो बरस बाद ही महमूद ने शाहि राज्य को मिटाया और किर उत्तर भारत के दूसरे राज्यों का पराभव किया थां। राजेन्द्र चीळ ने अपनी कर्णाट सेना के वल पर उन राज्यों की सहायता करने की नहीं सोची। वह उमी अवधि में पूर्वी भारत को द्वाता रहा।

उड़ीसा और दक्षिण कोशल को जीत कर राजेन्द्र ने बङ्गाल पर चढ़ाई की । उस चढ़ाई में वह पूर्वी बङ्गाल तक पहुँच गया । बङ्गाल का राजा महीपाल उससे केवल अपनी राजधानी गौड को बचा सका । राजेन्द्र बङ्गाल पर उसी समय चढ़ाई किये हुए था जब महमृद सोमनाथ पर चढ़ा था । गङ्गा तक विजय करने के उपलक्ष्य में राजेन्द्र ने गंगेकोएड पद धारण किया ।

राजराज श्रोर राजेन्द्र चोळ की जल-सेना भी बहुत प्रवल थी। पर राजेन्द्र ने श्रपनी जल-सेना द्वारा सुराष्ट्र की महमूद से बचाने का यत्न नहीं किया। उसने उससे "श्रीविजय के राजा श्रीर कटाह (= क्रा की स्थलग्रीया श्रीर मलाया प्रायद्वीप ) के स्वामी" शैलेन्द्र संग्रामविजयो-त्तुंगवर्मा पर चढ़ाई कर उसके समृचे राज्य की जीत लिया। उस समय शैलेन्द्रों के राज्य में दिक्खनी बरमा, क्रा श्रीर मलाया, सुमात्रा श्रीर पिच्छमी जावा सम्मिलित थे।

हमने देखा है कि सातवाहन और गुप्त युगों के भागत में एक तरफ मध्य एशिया के सीता-तारीम काँठे तथा दूसरी तरफ सुवर्णभूमि प्रायद्वीप के देश तथा सुमात्रा जावा आदि द्वीप भी गिने जाते थे। ७५१ ई० में समरकन्द पर चीनियों की हार होने के बाद से सीता-तारीम काँठों के भारतीय राज्यों पर तुर्कों की बाढ़ आने लगी, जिससे वे महमूद के युग में आ कर मिट गये। पर भारत का पूर्या विस्तार इस युग तक भी पहले की तरह बना हुआ था। ठीक सुबुक-तगीन और महमूद के समय में ही उसका एक किनारा भी काटा जाने लगा।

चम्पा राज्य की उत्तरी सीमा पर तोङिकिङ प्रदेश में त्र्यानामी या व्येतनामी लोग रहते थे जो कई शताब्दी पहले मध्य चीन तट से वहाँ त्र्याये थे। ९८० ई० में चीन से स्वतन्त्र हो कर उन्होंने चम्पा पर धावे मारना शुरू किया। चम्पा का उत्तरी प्रान्त श्रमरावती था। उसी में उसकी राजधानी इन्द्रपुर थी। जैसे १००१ ई० में शाहि श्रानन्द-पाल को श्रपनी राजधानी श्रोहिन्द से भेरा हटानी पड़ी, वैसे ही १००० ई० में चम्पा के राजा सिंहवर्मा को श्रपनी राजधानी इन्द्रपुर से हटा कर श्रमरावती के दक्किन विजय प्रान्त में लानी पड़ी थी।

यों राजा भोज का यह ज़माना ऐसा था जब भारत के एक होर से दूसरे होर तक प्रायः सब राज्य भक्तभोरे जा रहे थे। जैसे महाभारत युद्ध के युग में भारत के प्रायः मभी राज्य युद्ध की लपेट में ह्या गये थे, ह्यथवा जैसे शक-विक्रमा-दित्य-युग में जातियों की उथलपुथल ने उत्तरपूर्वी एशिया से महाराष्ट्र ह्यार मगध तक सब देशों को हिला दिया था, बेसे ही राजा भोज के युग में हुआ। पर इस युग में तीन झलग खलग झाँधियाँ भारत के उत्तरपच्छिमी, दिक्लिनी छाँर प्रवी किनारों से उठीं जो दूमरे राज्यों को डाँबाँडोल करती रहीं।

भारत के ठीक मध्य के केवल दो राज्य—एक मालवा दूसरा चेदि—ऐसे थे जो इन आँधियों के बहाव के रास्तों में न आये। महसूद और राजेन्द्र के बाद ये दोनों भारत में मुख्य हो गये।

महमृद के बाद उसके वंशजों से ईरान और मध्य एशिया के प्रदेश छिन गये। उनका राज्य मफगानिस्तान पंजाब और सिन्ध में अर्थात् भारत की सीमा के अन्दर ही रह गया। फिर भी पंजाब से वे गंगा-काँठे और राजस्थान पर छापे मारते थे। मालवे के भोज और चेदि के कर्ण ने उनसे पंजाब के पूरव और दिक्खन के प्रान्तों को उवारा। कुरुक्षेत्र और कीर (कांगड़ा) प्रदेश १०४४ ई० तक तुर्कों से स्वतन्त्र हो गये। भोज ने राजस्थान का बड़ा अंश और गुजरात का कुछ अंश भी अपने मधीन किया।

इसी समय अनंगपाल तोमर ने शायद भोज से प्रोत्साहना पा कर जमना के पिच्छम कुरुक्षेत्र या हरियाना प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया और पंजाब से पूरव और दिक्खन जाने वाले रास्तों पर चौकसी रखने के लिए दिल्ली नगरी की स्थापना की।

सोमेश्वर चालुक्य ने राजराज चोळ से अपने दादा की हार का बदला लेते हुए उसके पोते राजाधिराज को तुंगभद्रा के किनारे कोप्पम् की लड़ाई में बीर गति दी (१०५२ ई०)। पर उसी रणभूमि में राजाधिराज के भाई राजेन्द्र परकेसरी ने मुक्कट पहना श्रीर सोमेक्कर को हरा दिया। यों दोनों पक्षों के समान रहने से तुंगभद्रा नदी चालुक्य श्रीर चोळ राज्यों के बीच सीमा मानी गई। १०६८ ई० में चोळों ने श्रीविजय पर भी प्रमुत्व छोड़ दिया।

चेदि के राजा कर्ण ने गुजरात के भीम सोलंकी के माथ मिल कर १०५४ ई० में भोज की धारा नगरी पर चढ़ाई की। उसी युद्ध में भोज की मृत्यु हुई।

राजा भोज का नाम भारत का बच्चा बच्चा आज भी जानता है। भोज को ज़माना कैसा विकट श्रीर उथल-पुथल वाला था इसकी याद लोगों को नहीं रही। भोज कैसा वीर और युद्धरसिक था इसे भी वे प्रायः भूल गये हैं। पर भोज कैसा विद्यानुरागी, जनता का हिल्चिन्तक श्रीर न्याय-पथ पर श्रटल रहने वाला राजा था इसकी याद श्राज भी उसका नाम छेते ही श्रा जाती है। इस श्रंश में भोज के विषय में जनता की जो धारणा है उसमें मिहिर भोज की कहुत सी वातें कही जाती हैं, वे वस्तुतः मिहिर भोज के बारे में हैं। जिस साल धारा में भोज की मृत्यु हुई उसी साल जभीती में कीर्त्तिवर्मा चन्देल का अभिषेक हुआ। कुछ वर्ष बाद कीर्त्तिवर्मा ने चेदि के सर्व-विजयी कर्ण को परास्त किया (लग० १०७५ ई०)। चोळों के श्रीविजय का प्रभुत्व छोड़ देने श्रीर कर्ण के पराभव से कहना चाहिए कि भोज श्रीर कर्ण का ज़माना भी समाप्त हुआ।

## ६. विक्रमांक, चन्द्रदेव, सिद्धराज, पृथ्वीराज

भोज और कर्ण के अस्त होने के बाद सोमेश्वर चाउक्य का बेटा विक्रमांक या विक्रमादित्य भारत के श्चन्तरिक्ष में सब से अधिक चमकता प्रकट हुआ। वह अपने पिता से भी अधिक प्रतापी था, और उसके ५० बरस ( १०७६-११२५ ई० ) के प्रशासन में कल्याणी का दरवार भारत के दूसरे सब राज्यों में त्रादर्श माना जाता रहा । विज्ञानेश्वर नामक कानून का विद्वान श्रोर कश्मीरी कवि बिल्हण, जो श्रीनगर के उत्तरपूरव केसर की क्यारियों वाले खोनमोप गाँव का रहने वाला था, विक्रमांक की सभा में थे । विज्ञानेस्वर ने याज्ञवल्क्य-स्मृति की टीका मिताक्षरा लिखी और उसके अन्त में लिखा-"पृथ्वी के तल पर कल्याण जैसा कोई नगर न था, न है, न होगा । विक्रमार्क जैसा कोई राजा देखा या सुना नहीं गया।"

उत्तर भारत में कन्नौज साम्राज्य जब से पिच्छिम के तुर्कों को कर देने लगा था तब से प्रजा उससे घृणा करने लगी और कई बार विद्रोह कर चुकी थी। १०८० ई० में चन्द्रदेव गाहड्वाल ने पुराने राजवंश को हटा कर कन्नौज को अपने हाथ में कर लिया, और दिल्ली के पड़ोस से बनारस तक का प्रदेश अधीन कर फिर से मजबूत राज्य स्थापित किया।

विक्रमांक चालुक्य कर्णाटक का राजा कहलाता और कर्णाटक के सैनिकों की ख्याति कई शताब्दियों से सारे भारत में थी। राजेन्द्र चोळ की बंगाल चढ़ाई से वहाँ के बहुतरे सैनिक बंगाल से परिचित हो आये थे। लग० १०८० ई० में विजयसेन और नान्यदेव नामक दो कर्णाट सैनिकों ने पाल राजा से बंगाल और तिरहुत (मिथिला) जीन कर वहाँ अपने राजबंश स्थापित किये। विजयसेन ने पीछे पाल राजा से मगध भी जीनने का यत्न किया, और नान्यदेव के तिरहुत राज्य को भी अपने आधिपत्य में लेना चाहा, पर उन दोनों राजाओं ने चन्द्र गाहड्वाल से रक्षा पाई। मगध का पाल वंश तब से गाहड्वालों के

नालन्त्रा महाविहार के खंडहर [ भा० पुरु विरु ]

## चित्र २४



कलमे के मंस्कृत अनुवाद सहित महमूद का चाँरी का टंका [लाहीर संग्रहात्तय]

चित्र २६



फीरोजशाह के कोटले पर खड़ी अशोक की लाट जिसपर बीसलदेव का लेख भी खुदा है।

सामन्त रूप में रह गया। विजयसेन का वंश सेन वंश कहलाया श्रीर नान्यदेव का वंश कर्णाट वंश ही कहलाता रहा।

कर्णाटक का प्रभाव इस ज़माने में ऐसा था कि कश्मीर के राजा हर्ष ने, जो विक्रमांक का समकालिक था. श्रवने राज्य में ठीक कर्णाटक के नाव-तोल का टंका ( सिका ) चलाया और दरबार में कर्णाटक की वेशभूषा श्रीर चाल-ढाल की नकल की । हमारे ज़माने में पिछले पच्चीस वर्षो (१९३०-५५) में कर्णाटकी ख्रियों का साड़ी पहनने का ढंग जैसे भारत के दूसरे बहुत से प्रान्तों की स्त्रियों ने अपना लिया है, वैसे ही हर्ष के प्रशासन में कब्मीर में हुआ था। हर्ष महमूद गज़नत्री के मन्दिर तोड़ने और लूटने से भी प्रभावित हुआ था। उसने पहचान लिया था कि मन्दिरों की देव-मूर्त्तियों में कोई शक्ति नहीं है और उनमें बहुत फालतू धन जमा है। इसलिए उसने ऋपने राज्य में एक 'देवीत्पाटननायक' ( देवताश्रों की उखाड़ने वाला ऋधिकारी ) नियत किया, जिसका काम था चुपके चुपके देवमन्दिरों को अष्ट कर देना श्रीर लोग उन्हें पूजना ब्रोड़ दें तो उनकी सम्पत्ति ज़ब्त कर लेना।

इन राजाओं का पिछला समकालिक ऋणहिलवाड़े का चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह हुआ। उसने भी श्राधी शताब्दी (१०९३-११४२ ई०) राज्य किया। भोज के मालवे के राज्य को जयसिंह के पूर्वज भीम ने चेदि के कर्ण के साथ मिल कर जीता था. पर कर्ण के र्कार्त्तिवर्मा चन्देल से हारने के बाद वह राज्य फिर उठ खड़ा हुआ था। जयसिंह ने अब बारह बरस लड़ कर मालवे को फिर जीता। इस ज़माने के लोग मानते थे कि मन्त्र-तन्त्र आदि के अभ्यास से अनेक सिद्धियाँ होती हैं। जयसिंह को वैसी ऋनेक सिद्धियाँ प्राप्त थीं या वह उनके होने का दिखावा करता था, इसलिए उसने सिद्धराज पद धारण किया और वह उसी उपनाम से प्रसिद्ध है।

चन्द्र गाहड्वाल के बाद उसके पोते गोविन्दचन्द्र ने मगध और अंग (मुंगेर-भागलपुर) को भी जीत कर कन्नाज के राज्य को फिर साम्राज्य का पद दे दिया। गोविन्दचन्द्र के बेटे विजयचन्द्र और पोते जयच्चन्द्र के समय में भी मेरठ से मुंगेर-भागलपुर तक कन्नाज का साम्राज्य पूरे गौरव में बना रहा।

किन्त चालुक्य साम्राज्य विक्रमांक के पीछे टूटने

लगा। ठेठ कर्णाटक में यादव वंश का एक राज्य खड़ा हुआ जिसकी राजधानी धोरसमुद्र (मैस्र राज्य में) थी। उस राजवंश का मज़ाक का नाम होयशल था। आन्ध्र देश में काकतीय राजवंश स्थापित हुआ जिसकी राजधानी श्रोरंगल थी। अन्त में देशिगरि (दालताबाद) में एक यादव राजवंश उठा जिसने महाराष्ट्र भी चालुक्यों से ले लिया। यों कर्णाटक, आन्ध्र और महाराष्ट्र में तीन प्रादेशिक राज्य खड़े हो गये।

सिद्धराज जयसिंह के समकालिक और पड़ोसी उत्तरी राजस्थान के चौहान राजा अजयराज और आना थे। अजयराज ने अजमेर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय के बेटे अर्णवराज या आना का बनवाया हुआ सुन्दर ताल आनासागर अजमेर को अब भी हरा भरा रखता है। आना को पहले तो सिद्धराज ने हराया, पर पीछे अपनी लड़की काश्चनदेवी ब्याह दी। आना की पहली रानी मारवाड़ की राजकन्या सुधवा से दो पुत्र पैदा हुए और काश्चनदेवी से सोमेश्वर। सुधवा के जेठे बेटे का नाम हम नहीं जानते, छोटे का नाम विग्रहराज उर्फ वीसलदेव था। जेठे पुत्र ने अपने पिता को मार डाला, इसलिए

उम युग के चिस्ति-लेखकों ने उसका नाम इतिहास से मिटा दिया। त्राना के बाद बीसलदेव को गही मिली।

बीसलदेव ने ११५० ई० के लगभग तोमरों से दिल्ली श्रीर हाँसी को जीत कर सरहिन्द श्रीर शिवालक तक श्रपना राज्य फैला लियाः श्रीर पंजाब के तुर्कों को पीछे धकेला । दिछी में फीरोज़शाह के कोटले पर अशोक की जो लाट खड़ी है वह तब श्रम्बाले के उत्तर शिवालक की तराई में साधौरा नामक स्थान पर थी--१४वों शताब्दी में फीरोज़-**बाह उसे वहाँ से उठवा कर दिल्ली ले त्र्याया । उस लाट** पर अशोक के लेख के नीचे बीसलदेव ने अपना लेख ख़दवाया जिसमें वह कहता है-"विनध्य से हिमाद्रि तक तीर्थयात्रा करते हुए राजा बीसल ने विजय किया''' म्लेच्डों ( विदेशियों ) को उलाड कर ऋार्यावर्त को फिर ऋार्यावर्त्त बनाया । " चौहान राजा विग्रहराज अब अपनी सन्तान से कहता है कि इतना तो हमने किया, वाकी लेने का उद्योग तम मत छोडना।"

बीसलदेव के पीछे उसके लड़के अपर-गांगेय श्रीर उसके बाद बीसलदेव के बड़े भाई के लड़के ने राज

<sup>\*</sup> देखिए परिशिष्ट-टिप्पणी ।

किया, जिसके बाद सोमेश्वर को गद्दी मिली। सोमेश्वर का विवाह त्रिपुरी के राजा अचलराज की बेटी कर्पूरदेवी से हुआ था। 🕸 उनका पुत्र पृथ्वीराज हुआ। सोमेस्वर त्र्यथिक दिन राज नहीं कर सका। उसकी मृत्यु पर कपूरदेवी अपने वेटे के नाम पर राजकाज चलाती रही। सत्रह वरस का होने पर ११७९ ई० में जब पृथ्वीराज त्र्यजमेर की गद्दी पर बैठा तब उसके पच्छिम और उत्तर तरफ नये बनाव वन रहे थे।

महमूद के पीछे गज़नी की सरतनत लगातार श्लीण होती गई थी। गज़नी से हरात के रास्ते पर फ़रा नदी (फ़रा रूद§) की दन में गोर प्रदेश हैं। वहाँ के सरदार अलाउदीन ने महमृद के वंशज खुसरो के प्रशासन में गज़नी पर चढाई कर उसे सात दिन तक ऌटा और जला कर ख़ाक कर दिया। खुसरो भाग कर लाहाँर ऋ। गया। यह घटना तव हुई जब इधर बीसलदेव दिल्ली से सरहिन्द तक जीत कर गज़नवी तुर्कों को पूरव से दाव रहा था।

त्र्यलाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका मतीजा ग्रुहम्मद्-

**<sup>\*</sup> देखिए परिशिष्ट-दिप्पणी ।** 

<sup>§</sup> रुद्र माने नदी।

विन-साम (साम का बेटा मुहम्मद) हुत्र्या जो शहाबुद्दीन गोरी नाम से प्रसिद्ध है। गज़नी का राज्य पाने के बाद शहाबुद्दीन ने उच्च के भाटी राजा की रानी से पडयन्त्र कर वह राज्य हथिया लिया, श्रौर फिर मुलतान-सिन्ध भी जीत लिये। उसके बाद महमूद गज़नवी के पगचिह्नों पर चलते हुए ११७८ ई० में उसने गुजरात पर चढाई की । गुजरात का राजा मुलराज २य तब बच्चा था । उसकी माँ ने त्र्यावू पहाडु के नीचे कायद्रां गाँव पर गोरी का सामना किया। उस लड़ाई में गोरी बुरी तरह हार कर भाग गया, उसकी फ़ौज का बड़ा श्रंश केंद्र हुआ। उन केंदियों की दाटी-मूँ इ मुँडा और उन्हें हिन्द बना कर गुजरातियों ने अपनी जातों में मिला लिया।

गोरी की जो सेना मुलतान-सिन्ध से आबू तक वढ़ी वह अजमेर राज्य की पच्छिमी सीमा के पास से ही लाँघी थी और उसका हल्ला अजमेर में भी सुनाई दिया होगा। पर पृथ्वीराज ने उसपर कान न दिया, न उसने अपने ताऊ वीसलदेव की शिक्षा पर ध्यान दे कर सरहिन्द के आगे "बाकी लेने का उद्योग" किया। लाहौर और मुलतान-सिंध की दो मुस्लिम सल्तनतों की गति-विधि पर नज़र रखने, उस तरफ अपनी सीमा को पका करने और इसके लिए अपने पूरव के हिन्दू राज्यों से मैत्री रखने या महयोग लेने के बजाय उसने उन्हीं में से एक के विरुद्ध अपनी बहादुरी और अपने राज्य की शक्ति बरबाद की।

जभौती का राज्य जमना के दिक्खन दिक्खन ग्वालियर से कालंजर तक फैला हुआ था। महमृद के समय वह कनोंज से भी अधिक शक्तिशाली था और उसने दो बार काबुल-ओहिन्द और भेरा के शाहि राज्य की सहायता के लिए अपनी सेना को कुर्रम और अटक तक भेजा था। फिर उसी जभौती के राजा कीर्तिवर्मा चन्देल ने चेदि के कर्ण को हराया था। पृथ्वीराज ने राज पाते ही कीर्तिवर्मा के वंशज परमर्दी पर चढ़ाई की और तीन बरस के युद्ध के बाद चम्बल से धसान नदी तक का प्रदेश उससे जीन लिया।

उधर गोरी ने गुजरात की तरफ दाल गलती न देख ठेठ हिन्दुस्तान की श्रीर मुँह फेरा श्रीर खुसरो के बेटे से पंजाब बीन लिया। उसके बाद उसने श्रागे बढ़ कर सर-हिन्द का गढ़ हथिया लिया जो बीसलदेव के ज़माने से अजमेर राज्य के श्रधीन चला श्राता था। पृथ्वीराज तब गोरी का सामना करने बढ़ा। पानीपत के पास तरावर्ड़ गाँव में लड़ाई हुई जिसमें शहाबुद्दीन हार कर श्रीर घायल हो कर भागा (११९१ ई०)। पर गोरी हारों से हिम्मत हारने वाला न था, वह स्थिर-संकल्प श्रीर दृढवती पुरुष था। दूसरे ही वरस वह फिर सेना ले कर श्राया। तरावड़ी के मैदान में ही फिर लड़ाई हुई जिसमें केंद्र हो कर पृथ्वीराज मारा गया। दिछी श्रीर श्रजमेर गोरी के शासन में चले गये, कन्नोज का साम्राज्य उसके हमलों के लिए खुल गया।

## परिशिष्ट-टिप्पणी

पृथ्वीराज को सभा में करमीरी किव जयानक था, जिसका लिखा पृथ्वीराज-विजय काव्य उपलभ्य है। चौहान् राजवंश पिछ रणथम्भोर और वृँदी में रहा, जहाँ उसके इतिहास-विपयक दो और काव्य लिखे गये। संस्कृत और फारसी में लिखे इस युग के अन्य अनेक ऐतिहासिक प्रन्थ तथा चौहानों और उनके समकालिक राजवंशों के पचासों अभिलेख भी प्राप्य हैं। उन सब का बृत्तान्त आपस में मेल खाता है और उपर जो बृत्तान्त दिया गया है सो उनके अनुसार। किन्तु चन्द वरदाई के 'पृथ्वीराजरासो' की कहानी

<sup>\*</sup> देखिए परिशिष्ट-टिप्पणी ।

उन सब से निराली है। पिछले ४०-६० वरस से बह कहानी जनता में बहुत चल चुकी है, इसलिए उनके विषय में कहना त्र्यावश्यक है।

- (१) रामो का लेखक यह नहीं जानता था कि अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज से सबा शताब्दी पहले हो चुका था और कि दिल्ली बीमलदेव ने जीती थी। पृथ्वीराज की माँ कौन थी सो भी उसे माल्स न था। सो उसने यह कल्पना की कि अनंगपाल तोमर की दो बेटियाँ थीं सुन्दरी और कमजा. जिनमें से पहली का लड़का पृथ्वीराज था और दूसरी का कन्नोज का राजा जंयचंद, और अनंगपाल ने दिल्ली का राज्य अपने दोहने पृथ्वीराज को विया था।
- (२) मेवाड़ के रावल समरसिंह को चंद वरदाई ने पृथ्वीराज का बहनोई बनाया है। पर समरसिंह के त्राठ शिलालेख विक्रम संबन् १३३० से १३५८ तक के मिले हैं। उसके पिता श्रीर दादा के लेख भी मिले हैं। उन सब से सिद्ध है कि वह पृथ्वीराज से सी बरस पीछे हुआ।
- (३) पृथ्वीराज की मृत्यु ३० वरस की आयु में हुई थी। पर चन्द्र वरदाई उसके १४ विवाह ११ से ३६ वरम की आयु तक कगना है। उनमें से पहला विवाह वह प्रतिहार नाहड़देव की लड़की से बनाता है, जो साढ़े तीन शनाब्दी पहले हो चुका था! वाकी विवाहों की कहानियाँ भी वैसी ही हैं।
- (४) चन्द के ऋनुसार कन्नोज के राजा राठोड थे, जयचंद के पिता विजयपाल ने सेतुबन्ध रामेश्वर तक दिग्विजय किया था,

जयचंद ने राजमूय यज्ञ कर के अपनी वेटी संयोगिता का स्वयंवर रचा, पृथ्वीराज संयोगिता को हर ले गया, पीछे जयचंद ने वंर-वश शहाबुद्दीन को बुलाया, इत्यादि । पर कन्नोज के राजा गाहड्वाल थे, राठांड नहीं। जयच्चन्द्र बड़ा दानी राजा था. उसके अनेक दान-लेख उपलब्ध हैं। यदि उसके पिता ने भारत-दिग्विजय और उसने राजमूय किया होता तो अपने लेखों में वह इसका उल्लेख करने से न चुकता; उसके पिता के रामेश्वरम् तक जीतर की वात का दूसरे राज्यों के लेखों से भी पता मिलता।

वास्तव में यह सारी कहानो कल्पित है। संयोगिता भी कल्पन' की उपज हें, उसी प्रकार जयचन्द्र द्वारा गोरी को जुलाये जाने की बात भी।

- (१) रासो के अनुसार पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर गुजरात के राजा भीम के हाथों मारा गया, तथा पृथ्वीराज ने गुजरात पर चढ़ाई कर भीम को मार डाला। पर श्रमिलेखों से जाना गया है कि भीम जब गद्दी पर बैठा तब बच्चा ही था, मोमेश्वर की मृत्यु उसके अगले वर्ष ही हो गई जो भीम के हाथों नहीं हो सकती थी, तथा भीम पृथ्वीराज के ४० वर्ष पीछे तक जीवित रहा।
- (६) रामो में दी हुई चौहानों की वंशावली श्रमिलेखों तथा श्रन्य प्रन्थों से मिलान करने पर सर्वथा कल्पित प्रकट होती हैं। रामो में दिये घटनाश्रों के संवत भी गलत हैं।
- (७) रासों के अनुसार रावल समरसिंह का बेटा अपने पिता से रूट कर दक्किन में विदर के मुलतान के पाम चला गया था,

एवं मोमेश्वर और पृथ्वीराज ने मेवात के मुगल पर चढ़ाई की थी जिसमें मुगल केंद्र हुआ और उसका बेटा वाजिद्ग्वां मारा गया! बिदर की सल्तनत १४३० ई० में स्थापित हुई तथा मुगल भारत में १६वीं शताब्दी में आये।

उक्त नमूनों और अन्य कितनी ही बातों से सिद्ध होता है कि पृथ्वीराजरामो १६वीं शताब्दी की रचना है, और उसकी कहानी निरा तोता-मैना का किस्सा है. जिसमें कुछ भी ऐतिहासिक तत्त्व नहीं हैं।

--:0:--